### गो० श्री हरिरायजी प्रगीन

# अध्यकान की बातर्ग.

(रंग बेरंगी १३ चित्रों के साथ)

(तीन जन्म की लीला भावना वाली)



[ ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक एवं भावना के सैकड़ों पद तथा विश्वस्त बहिःसाच्य-परिचय संयुक्त ]



संपादकः द्वार क्हादास्य पारीखा

प्रकाशक:

अग्रवाल प्रेस,मथुरा

प्रथम संस्करण सम्बन् २००७ निकस बन्नभाष्ट्र ४७३

सर्व स्वत्व स्वाधीन मूल्य ३), सजिल्द ४)

मुद्रक एवं प्रकाशक : प्रभुद्याल मीतल, अप्रवाल भेस, अप्रवाल भवन, मधुरा.



वार्तात्रों के टीकाकार:

## गो० श्रीहंरिरायजी महाप्रमु

त्राविर्माव सं १६४७ भाद्र कृष्णा ५, तिरोधान सं० १७७२. भूतल स्थिति वर्ष १२४



# भूामिका

\*

प्रम्तुत प्रन्थ आज से आठ वर्ष पूर्व ''प्राचीन वार्ता-रह्स्य" दितीय भाग के रूप में कांकरौली विद्या विभाग द्वारा प्रकाशित-हुआ था। वह संस्करण कुछ ही दिनों में अप्राप्य हो गया था। किन्तु प्रेस, समय आदि की असुविधा के कारण काफी माँग रहते हुए भी उसका दितीय संस्करण प्रकाशित नहीं हो सका। अब अनुकूल समय आने से उसी प्रन्थ के दो संस्करण एक साथ प्रकाशित हो रहे हैं। एक कांकरौली विद्या-विभाग से दूसरा बह्मभीय प्रन्थ माला से। कांकरौली का संस्करण मूल चौरासी वार्ता के साथ भाषा की दृष्ट से प्रकाशित हो रहा है। दूसरा यह प्रस्तुत संस्करण ऐतिहासिक इंतः साइयादि महत्वपूर्ण सामग्री के साथ निकल रहा है। दोनों संस्करण तत्तत् दृष्ट से महत्वपूर्ण हैं।

प्रस्तुत प्रन्थ में इन आठ वार्ताओं के साथ उनके महत्वपूर्ण ऐतिहा प्रसंगों की पुष्टि करने वाली सामग्री उसके परिचय के साथ यथोपलब्ध प्रकाशित की जा रही है। यह सामग्री श्रंतः साद्य एवं अध्टछाप से संबंधित ऐसे दो प्रकार की हैं। यह सामग्री विशेषतः कांकरोली सरस्वती भंडार, बहादरपुर के कीर्तनकार भाई छगन लालजी, श्रीनाथद्वारा कं कीर्तनकार श्रीजमनादासजी जरी वाले, शास्त्री बसन्तराम द्वारा प्रकाशित कीर्तन कुसुमाकर, नडियाद से प्रका शित कीर्तन रत्नाकर, और अहमदाबाद तथा बम्बई से प्रकाशित नित्य कीर्तन तथा उत्सव कीर्तनादि प्रसिद्ध यन्थों से एकत्रित की गई हैं। इनके त्रातिरिक्त कुछ सामग्री हमारे अन्वेषण में उपलब्ध कीर्तन की कतिपथ हस्तप्रतियाँ और अन्य पत्र पत्रिकादि से भी मंग्रहीत की गई है। इसमें जो विवादास्पद विषयों के महत्वपूर्ण श्रौर श्रप्रसिद्ध पद आदि हैं, उनका परिचय प्रमाण तथा विज्ञान से प्रस्तुत प्रनथ के ''सामग्री परिचय" प्रकरण में विशेष रूप से दिया गया है। इससे इनके अध्ययन कर्तात्रों को संतोष हो सकता है। मुद्रित प्रसिद्ध एवं सामान्य सामग्री का परिचय स्थानाभाव के कारण विशेष रूप से नहीं दियाजासका है।

हमारी इच्छा यह थी कि हम इन आठों किवयों के चरित्र झन्थ, सिद्धांत तथा काव्य पर विज्ञान एवं प्रमाण दोनों टिब्ट से इसी क्रिय में कुछ लिखें। किन्तु इम पुस्तक में उतना स्थान नहीं है। श्रीतः इस लेखन को हमने अपने "अजभाषा के पृष्टिमार्गीय भक्त कवि" नामक अन्थ के लिए अभी स्थिगत कर दिया है।

हिन्दी विद्वानों ने अष्टछाप में से अभी तक केवल सूर्दास श्रीर नंद्दास पर ही कुछ गवेषणा और अध्ययन किया है। इन दो किवयों के चित्रों में भी दो विषय सबसे विशेष विवादास्पद हो रहे हैं। एक सूर्दासकी जन्मांधता का दूसरानंद्दासको गाई स्थ्यका सद्भाग्य से इन दोनों विवादास्पद श्रिपयों के निश्चित एवं विश्वस्त श्रंतः साद्य उपलब्ध हो चुके हैं। उन साद्यों को प्रमाण एवं विज्ञान की कमोटियों पर प्रस्तुत ग्रंथ के "सामग्री परिचय" प्रकरण में पूर्णतया कसा गया है। अतः यहाँ हम इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों की वास्तविकता पर ही केवल वैज्ञानिक ढंग से संचिष्त किंतु गम्भीर विचार करना उचित समऋते हैं।

१ नन्ददास का गाईस्थ्यं—यह विशुद्ध ऐतिहासिक विषय केवल विश्वस्त प्रमाणापेक्ति देहैं। इसकी पुष्टि के विश्वस्त प्रमाण "सामग्री-परिचय" में विशेष विवेचन पूर्वक दिये गये हैं। अतः उनसे विशेष कुछ कहने की यहाँ अपेक्षा नहीं रह जाती है।

२. सूर की जन्मांधता—इस विषय में जो विवाद है, वह यह है, कि सरदास यदि जन्मांध होते तो उनके काव्य में उपलब्ध प्रकृति के यथार्थ रूप रंगादि का वृर्णन होना सर्वथा सम्भव नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रीय विज्ञान पद्धति से संयुक्ति हम अपने "सूर-निर्णय" प्रन्थ में विस्तार पूर्वक दे चुके हैं। फिर भी आज की मनोविज्ञान की दृष्टि से यहाँ उस पर विशेष विचार किया जाता है।

प्राणी-विज्ञान का ज्ञाता यह जान सकता है, कि मानसी भायों का कितना भारी असर हो सकता है। इसके दो दृष्टांत यहाँ दिये जा रहे हैं। एक कब्तर का, दूसरा कीट-भ्रमर का। कब्तर जो श्रंडा धरता है उसमें निखालस प्रवाही पदार्थ-रस होता है। किन्तु २१ दिन तक अपने स्वरूप का मानसी-भावों द्वारा ध्यान करता हुआ। वह उसका सेवन करता है तब वहीं प्रनाही रस कवूतर बन जाता है।
यहाँ येह स्मरण दिलाना भी आवश्य कहें कि यदि सुचारू रूप से वह
कबूतर उसे अंडे का सेवन नहीं करता हो। उसमें कुद्रती प्रकार से बच्चा
सर्वथा नहीं होता है। इसलिये मानना होगा कि कबूतर के सेवन से
ही वह रस, मूर्त रूप धारण करता है। कबूतर के सेवन की किया
केवल उस अंडे को अपने नीचे दाब कर स्व स्वरूप का ध्यान करना
मात्र है। इससे कबूतर की गरमी उस अंडे में पहुँचती है। और उसका
ध्यान रूप मानसी-भाव उसमें कबूतर के रूप को प्रकट करता है।

दूसरा दृष्टांत कीट-श्रमर का है। श्रमरी जिस कीड़ा को डंक लगाती है वह कीड़ा डंक की श्रमहा वेदना के श्रांतरिक दु:ख से दु:खी होकर श्रमरी के पुन: श्राने के भय से निरन्तर श्रपरी के ही ध्यान में रत हो जाता है। इस प्रकार का निरन्तर ध्यान उस कीट को स्वतः श्रमरी का रूप प्राप्त करा देता है। यह भावना का वास्ति क विज्ञान इस बात को सिद्ध करता है कि जो जिसमें तन्मय होता है, उसमें उनके धम, रूप, श्रादि सब प्रकट होते हैं, श्रीर वह तद्र प हो जाता है। इसी बात को नन्ददासजी कहते हैं—

भ्रंगी भजे ते भ्रंग होच यह कीट महा जड़। कृष्ण प्रेम में कृष्ण होय कळू नाहिन अचरज बड़।।

सूरदास ने इसी विज्ञान की पद्धति से अपनी चैतन्य आत्मा का आनन्द-मूर्त्त रूप में साचात्कार किया था। उन्होंने महाप्रभु चल्लभाचार्यजी से इस आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर निरंतर उसका अपने हृदय में अवण मनन द्वारा निदिध्यसन किया। इससे उसके आनन्द मूर्त्त रूप की हृदय में सुचारू प्रकार से स्थिति हुई। यह चैतन्य आत्मा सर्व इन्द्रियों की प्रकाशमान करने वाली है। अतः उसके साचात्कार से सूरदास की कुठित नेत्रेन्द्रिय भी स्वयं-प्रकाश अर्थात दिन्य हुई, जैसा कि वे इस पद में कहते हैं—

सन्मुख आवत बोलत बैन।
ना जानूं ति ह समै जु मेरे "सब तन श्रवन कि नैन"।।
रोम रोम में सुरति शब्द की "नख सिख लोचन ऐन"।
इते माँक बानी चंचलता सुनी न समुक्ती सैन।।
तब जिक थिक चिक ठई मौन मुख अब न परै चित्त चैन।
सुन ह 'सूर' यह संत्य किथीं है सुपनौ दिन रैन।।

इस आत्म-साचात्कार का ज्ञान सूरदास के वात्सल्य के पदों के अध्ययन से भी हो सकता है। यह तो मानी हुई बात है कि सूरदास बात्सल्य रस के सर्वोच्च एवं सर्व प्रथम कवि थे। सूरद्भुस से पूर्व किसी भी किव ने वात्सल्यरस की सर्वांगपूर्ण रचनाएँ नहीं की थीं। संस्कृत एवं भाषा का ऐसः कोई प्रनथ उपलब्ध नहीं जिसमें वात्सल्यरस का परिपूर्ण वर न हुआ हो। इस वर्णन में सूरदास को किसी से प्रेरणा नहीं मिली है। यह तो उनकी आत्मानुभूति का ही सामध्ये था कि उन्होंने बालोचित समस्त भावों तथा चेष्टादिका इतनी मार्मिकता और गभीरता पूर्वक पुष्ट एवं परिपूर्ण वर्णन किया। ऐसा वरान उनके पश्चात् भी त्राज तक किसी ने नहीं किया हैं। इससे यह सिद्ध है कि उन्होंने आत्मानुभूति प्राप्त करके ही इस प्रकार का अद्भत वर्णन किया है। इससे उनके आत्मसाचातकार की पुष्टि होती है। इस प्रकार अन्तः साच्यादि विश्वस्त सामग्री तथा वैज्ञानिक विचार पद्धति से सूरदास की जन्मांधता सिद्ध होती है । अतः हमें लब्बप्रतिष्ठ विद्वानों के पूर्व कथनों के प्रभाव को अपने हृदय से हटाकर इस विषय पर पुनः गंभीर एवं स्वतंत्र विचार करना स्रावश्यक है।

त्रंत में हम ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री की प्राप्ति में योग देने वाले महानुभाव गो० श्रीत्रज्ञमूषणलालजी महाराज काँकरौली, श्रीकण्ठमणि जी शास्त्री काँकरौली, श्रीत्रगनलाल जी बहादरपुर, श्रीजमनादास जी कीर्तिनया जी नाथद्वारा आदि का उपकार मानते हैं। अष्टळाप के ब्लॉक तथा प्रस्तुत पुस्तक के मुद्रणादि के लिये श्री प्रभुदयालजी मीतल का भी उपकार भूलाया पहीं जा सकता। इन कीर्तनों की छपाई में कु० १००) की स्व इच्छा से सहायता देने वाले प० भ० भाई चुत्रीलाज लालजी भाई मोडासा का भी हम आभार माना हैं।

सुरभिकुषड (जतीपुरा) रामनत्रमा २००७ - द्वारकादास परीख



चि॰ श्री ब्रजेशकुमार कांकरौली

## सामग्री-परिचय

## अंतःसाध्य सामग्री

\*

१ सूरदास—प्रस्तुत ग्रंथ में सूरदास के चरित्र विषयक इन विषयों की श्रंतःसाद्य सामग्री दी गई हैं—

१ जाति, २ जन्मांघता, ३ गृह त्याग समय, ४ सगुन ज्ञान ४ स्वामित्व ६ विरह, ७ नाम निवेदन, ५ शरणकाल, ६ गुरूत्राश्रय, १० सुबोधिनी श्रवण, ११ श्रीनवनीत प्रियजी १२ स्वमार्ग उत्ऋष्टता १३ मंदिर संबंध १४ संख्यता १४ स्र्रसागर १६ शुद्धाद्वेत सिद्धांत १७ उपस्थितिकाल १= दशविध लीला स्वक ।

इसमें जाति (पद सं० १-२), स्वामित्व (७-८) विरह (६) गुरू आश्रय (१३-१४) श्रीनवनीतिषयजी (१६-१७) मंदिर संबंध (२०-२१) सख्यता (२२) स्रसागर (२३) उपस्थिति काल (२५) ये पद मुद्रित स्रसागर की प्रतियों में तथा वार्ता में प्रसिद्ध हैं।

जाति विषयक पद—सं०२ की गई "जाति अभिमान मोह मद पित हरिजन पहचानि" इस पिक में 'हरिजन' के स्थान पर 'परजन' पाट भेद मिलता है। किन्तु इससे अर्थापत्ति उपस्थित नहीं होती है। इस विषय के दोनों पद स्रुद्धास की उच्च जाति, ब्राह्मणत्व-के स्वक है। प्रस्तुत वार्ता के स्रुसागर प्रसंग की पृष्टि करने वाला पद (२३) लखन के से प्रकाशित 'स्रुद्धागर' संस्करण सातवाँ पृष्ट ६०६ पर है। उपस्थिति काल सूचकंपद (२४) के ''तीनों पन भरि बहारि निबाह्यों" उल्लेख से स्रुद्धास बाल, युवा, और वृद्ध अवस्था को पूर्ण कर उसके आगे अर्थात् सो वर्ष की पूर्ण अयु भुगत कर उससे भी विशेष आयु प्राप्त कर चुके थे यह स्पष्ट होता है। ऐसे उल्लेख वाले दो तीन प्रसिद्ध पद और भो है। इनसे उनकी पूर्ण आयु स्चित होती है। शेष विषयों के पद हस्त प्रतियों में तथा साम्प्रदायक कीर्तन की मुद्रित पुस्तकों में होने से हि॰दी विद्वानों के लिये श्रपरिचित हैं। उनका परिचय इस प्रकार है—

जन्मांघता—इस विषय के दो पद (संट र-४) हैं। उनम
"नाथ मोहि अब की बेर उबारो" अह पद " नवजीवन कार्यालय "
श्रहमदाबाद से मुद्रित भजनावली पृ० १०६ तथा राग रत्नाकर
पृ० २०३ पर प्रकाशित हो चुका है। इन दोनों प्रतियों में कहीं भी
पाठ भेद नहीं मिलता है। इसी प्रकार उसका " करमहीन जनम
को अन्धो " यह उहलेख विशुद्ध भौतिक चरित्र का स्वक है।
उसका कोई श्राध्यातिमक श्रर्थ नहीं किया जा सकता।

वैज्ञानिक अध्ययन से भी इस पद की प्रमाणिकता इस प्रकार सिद्ध होती है —

इस पद का प्रत्येक शब्द एवं उसकी सार्थक योजना, जिस प्रकार स्रदास के इस विषय के श्रन्य प्रसिद्ध पदों के शब्द श्रौर उनकी शैकी से संपूर्ण मिलती है, उसी प्रकार इस पद के भाव, इष्टांत श्रादि भी उन पदों के भाव-इष्टांत श्रादि से पूर्णतः मिलते हैं।

जनमांधता का प्रथम पद (३) किन तेरो गोविंद नाम घरयों हमारे संग्रहालय में संग्रहित स्रदासादि के पद—संग्रहों की दो प्रतियों में उपलब्ध है। उनमें एक बिना सन् संवत् की है। आर दूसरी वि० सं० १८६६ के अश्विन (आश्विन ?) सुदि ७ शुकर वार श्रीमस्कत बंदर मध्ये लिखित ठकर कचरा परमानंद की है। बिना सन् संवत् की लिखी हुई प्रति सन् संवत् वाली से विशेष प्राचीन है। उसमें अष्ट छाप के किवयों के श्रातिरक्त विष्णुदास, रिसक (हिरराय), संतदास तथा मितराम के ज्ञान, वैराग्य श्रीर लगन के पद है। इससे इस प्रति का लेखनकाल संवत् १८०० के श्रास पास का श्रमान होता है। इसकी स्याही, कागज श्रीर लेखन शैली से भी हमारे उक्त श्रमान की पुष्टि होती है।

वैज्ञानिक श्रध्ययन से भी "किन तेरो गोविंद नाम श्ररयो " उस पद की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इसमें भी सूरदास क श्रन्य प्रसिद्ध परों के समान ही शब्द सार्थक योजना, † ईश्वर

<sup>†</sup> इसे समभने के लिये देखिये 'सूर निर्ण्य"पु० ७

को भी खरी खोटी सुनाने की उनकी शक्ति, तथा हण्टांत आदि का संपूर्णसाम्य है। राग रत्नाकर में यह पद पृ० २०२ पर् दिया हुंआ है। किन्तु उसमें "जन्म आंध करयो" के स्थान पर 'कानन मूंद धरयों ऐसा छुपा है, जो स्पष्ट आगुद्ध प्रतीत होता है। इसका कोई आर्थ नहीं है। इस प्रकार विक्वान से भी इन दोनों पदों की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। और उनसे स्रदाज जन्मांध सिद्ध होते हैं।

गृहत्याग समय—इत विषय का संख्या ४ का पद भी हमारे संग्रहालय की उक्त दोनों प्रतियाँ में प्राप्त हैं। इस पद के शब्द श्राहि भी पूर्ववत् स्रदाल के अन्य प्रसिद्ध पदों से संपूर्णतः मिलते हैं। इसका "वस्यो सवेरो आयो अवेरो लेकर अपने साजा" प्रस्तुत वार्ता के इस विषय के कथन को संपूर्ण कप से पुष्ट करता है। इसमें सूरदास वाल्य अवस्था में गृहत्याग करके बहोत समय पश्चात् महाप्रमु वल्लभाचार्य जी के शरण में अत्ये थे, ऐसा स्पष्ट श्राभास मिलता है। इसकी विशेष पुष्टि इस पद से और भी होनो है।

" मन तू मूरक क्यों कर रह्यों ? पहेतों पन खेल में खोयों बृथा जनम गयो। क्यों न भजे तू पुरु घोत्ताम कों जाते काम भयो। 'सूरदास'भगवन्त भजन बिजु जगमें हार गयो।

यह पद भी हमारी उक्त दोनों हस्त प्रतियाँ में प्राप्त है। इस से यह स्पष्ट होता है कि स्पर्तास पहले पन श्वर्थात् बालपन के अनन्तर युवापन में महाप्रभु बल्लभाचार्यजी के जिनको वे पुरुषोत्त-माभिन्न मानते थे, शरण में आये थे। बाह्यसाद्यों के अनुसंघान से स्पर्दास अपनी ३१ वर्ष की वय में महाप्रभु के शरण में आयं थे, पेसा सिद्ध होता है। यह वय उनके द्वितीय युवापन को स्पष्ट करती है। इस प्रकार विश्वस्त बहिं: माद्यों से इन पदों की पुष्टि होती है।

सगुन का ज्ञान—इस विषय का एक पद सं०६ का सम्प्रदायकी श्रनेक मुद्रित प्रतियों में भी प्राप्त होता है। भाषा आदि के अध्ययन से इसकी प्रामाणिकता स्पष्ट है। इसिलये स्रदास सगुन तथा ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे. यह जाना जा सकता है। इससे प्रस्तुत वार्ता के इस विषय की पृष्टि होती है।

नाम निवेदन मंत्र —'ब्राजहू सावधान किन होई। यह सं० १०

का पद हमारे उक्त दोनों हस्तप्रतियों में है । और मुद्रित सूरसागर म भी है। दूसरा पद 'यामें कहा घटेगो तेरों' सं-११ का समप्रदाय की 'कीर्तन रात्नाकर' 'कीर्तन कुसुमाकर' आदि अनेक पुस्तकों में मुद्रित हो चुका है। और भाषादि के अध्ययन से भी इन दोनों की प्रामाशिकता में किसी भी प्रकार का संदेह उपस्थित नही हो सकता है। इनसे सुरदास का पृष्टिमार्गीय होना सिद्ध होता है।

शरणकाल—'श्रीवल्लभ दीजे मोहि बधाई' यह सं० १२ का पर भी छगन भाई बहादरपुर बाले की बधाई की पुस्तक से लिया गया है। श्रीर मंदिरों में गाया भी जाता है। इसिलये यह श्री गुसांइ जी के ढाढी का पद है। नवजात शिशु श्री विट्ठलेश को लेकर महाप्रभु गोवर्ड न पधारे थे तब का यह है। सूरदास के निम्न लिखित पद से इसके भाव, शब्दादि की पुष्टि होती है।

> हिर हिर हिर सुमिरन करों हिर चरनारविंद उर घरो ! . श्रीमद्रक्षम प्रभु के चरन तिनके गहो सुदृढ किर सरन ॥ विट्ठतानाथ कृष्ण सुत जाके,सरन गहे दुख नासिंह ताके । तिनके पद मकरंदिंह पाउं 'सूर' कहे हिर के गुन गाऊं॥

यह पद वि० सं० १६१२ में लिखे गये कांकरोंली सरस्वती भड़ार के 'सुरसागर' के ११ स्कंघ के प्रारंभ में दिया हुआ है।

उक्त पद से सूरदास का शरण काल वि० सं० १४७२ के पूर्व का ठहरता है। जो अन्य बिहःसच्यों से पुष्ट है।

सुबोधिनी श्रवण—यह पद अभी तक हमें वसंतराम शास्त्री द्वारा श्रकाशित केवल 'कीर्तन कुसुमाकर' में ही मिला है। अन्यत्र देखने में नहीं आया है। फिर भी भाषादि से इस पद में कोई संदेह नहीं होना है इसलिये इसकी प्रामाणिकता शाह्य को जाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि सूरदास महाप्रमु की सुबोधिनी का सनते थे, जिसकी पृष्टि वार्ता से भी होती है।

स्वमार्ग की उत्क्रष्टता—सं० १८, १६ के ये दोनों पद हमारे संप्रहालय की उक्त पुस्तकों में शाप्त हैं। श्रोर साम्प्रदायिक कीर्नन की पुस्तकों में मुद्रित भी हो चुके हैं। भाषात्रादि से भी इनकी प्रामाणिकता स्पष्ट है। इससे सूरदास की स्वमार्ग प्रति की निष्ठा जानी जा सकती है।

शुद्धाह न सिद्धांत तथा भागवतोक्त दशिविधि लीला—इन विषयों के दोनों पद सं० कांकरीलां सरस्वती भंडार के उक्त सूरसागर में मिलते हैं। श्रीर भाषा सिद्धांतादि से भी उसकी सुचार रूप से गृष्टि हो जाती है। इनसे सूरदास के शुद्धाह त सिद्धांतानुयायी होने की तथा 'श्रीवञ्जभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद दिखायो, यह सारावली वाले कथन की भी पृष्टि हो जाती है।

- २, परमानंददास—प्रभ्तुत यंथ में परमानंददास के चरित्र विषयक इन विषयों की ऋंतःसाद्य सामग्री दी गई है—
- १. शरणागित, २. गुरू ईश्वर में अभेद बुद्धि, ३. समर्पण दीना, ४. शरण काल, ४. जज में बिसवे की अमिलाषा, ६. लीला स्मरण, ७. महाप्रभु से कथा मुनने का संकेत, ८. मुबोधिनी का अनुसरण, ६. यमुनाष्ट्रक का अनुसरण, १०. पृष्टिमार्ग का स्वरूप सूचक, ११. प्रत्यन्त विरह, १२. पृष्टिमार्गीय विश्वास, १३. अनुप्रह भिक्त, १४. अनुप्रह की महिमा, १४. अनेल से गोकुल आने के समय यमुना पार उतरने की उत्सुकता, १६. जजवास सूचक, १७. मंदिर संबंध सूचक, १८. लामप्रदायिक सेवा श्रांगार पद्धित, १६. स्वतंत्र लेख का अनुसरण, २०. निबंध का अनुसरण, २१. सख्यता सूचक, २२. विविधि आसक्ति सूचक, २३. वल्लम सिद्धांत और उसके विविधि विषय सूचक, २४. 'मंगलं मंगलं' का अनुसरण, २४. उपस्थित काल सूचक, २६. खड़ी बोली।

शरणागित वृत स्चक—यह पैद संख्या १ छगन माई बहादरपुर वाले की हस्तिलिखित कीर्तनों की पोथी में से प्राप्त हुआ है। इससे वार्तोक्त परमानंददासके शरण वृत्त वर्णन की पृष्टि होती है। इस पद के 'दुसंग संग सब दूरि किये' कथम का तात्पर्य स्वामित्व अवस्था के सब प्रकार के संग से हैं। 'परमानंददास को ठाकुर नैतन प्रगट दिखायों' का तात्पर्य वार्ता में उल्लिखित श्रोनवनीतिष्रयजी के दर्शन से हैं।

गुरु ईरवर में अभेद बुद्धि सूचक—ये दोनों पर सं०२,३ भा छगनभाई की पुस्तकों में से प्राप्त हुए हैं।इनसे वार्ता के इस विषय के कथन की पृष्टि होती है। वार्ता में लिखा है कि—'सो परमानंदस्वामी कों श्रीत्राचार्यजां के दरसन अत्यद्मुत अलौकिक साचात् श्रीकृष्ण के स्वरूप सों भये। (पृ० ४०) परमानंददास के भाव भाषा आदि का अध्ययन करने वालों को इन पदों की प्रामाणिकता में संदेह नहीं हो सकता है।

समर्पण दीका स्वक-ये पद सं० ४-५-६-७ 'परमानंदसागर' में तथा सम्प्रदाय की अन्य मुद्रित पुस्तकों में सर्वत्र उपलब्ध हैं।

शरणकाल सूचक—यह पद सं० दे छगन भाई की बवाई की पुस्तक में से उपलब्ध हुआ है। इस पद में प्राप्त वर्णन 'कुंडल लोल कपोल की सोभा नासा मोतिन गाजे हो' श्री विट्ठलेश की चार पाँच वर्ष की आयु को स्पष्ट करता है। इससे परमानंददास के शरण काल का बिहःसादयों से निश्चित किया हुआ वि० सं० १४७० का समय पुष्ट होता है।

बज में बिसबे की श्रिभिकाषा तथा लीला का स्मरण सूचक— ये सब पद सं०६ से १३ वार्ता एवं सूरसागर के प्रारंभिक नित्य कीर्तन संग्रह में प्रसिद्ध हैं। इनसे वार्तीक्त इन विषयों के कथनों की पृष्टि होती है।

महाप्रभु से कथा सुनने का संकेत—यह पद सं० १४ सम्प्रदाय के मुद्रित की तन-संग्रहों में प्रसिद्ध है। इसका 'तीर्थं माहात्म्य जानि जगतगुरुसौं परमानंददास लहीं कथन वार्ता के 'सो जा समय (जो) प्रसंग की कथा श्रीत्राचार्यजी के श्रीमुख तें सुनते ताही प्रसंग के कीर्तन कथा भये पाछे परमानंददास श्री श्राचार्यजी कों सुनावते' (ए० ४३) इस उल्लेख की पुष्टि करता है।

सुबोधिनी का अनुसरण—'लालकों भावे गुड़ गांड़े श्रौर बेर' इस पद सं० १४ का 'परमानंददास को ठाकुर पिल्ला लायो घेर' यह कथन श्रीसुबोधिनी प्रमेय प्रकरण श्रध्याय १६ के 'अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद् वनम् ।' श्लोक की सुबोधिनी के स्पष्टो-करण रूप है। सुबोधिनी में 'श्र' के प्रयोग पर श्राचार्य जी लिखते हैं कि—

'चकारादन्ये हरिगादयश्च लीलार्थं गृहीता श्वानो वा ।—सु० यह प्रसंग श्रीकृष्ण के ग्वालक्ष्य से संबंधित है। श्रीकृष्ण जब गाय, भैंस और अजा चराने को जाते थे, तब साथ में श्वान आदि को क्रीडार्थ रखते थे। आज भी ग्वालें इसी प्रकार से बन में जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी ग्वाल क्ष्यका प्रमानंददास ने इस पद में दर्शन कराया है।

'देखों कौन मन राखि सकैरी' यह पद सं०१६ श्रीमद्भागवत के १०-२६ के 'कास्त्र्यंगते कल पदामृत' का भावानुसरण है।

यमुनाएक का श्रनुसरण-'गंगा तीन लोक उद्धारक'सं० १० यह पद कीर्तन की पुस्तकों में प्रकाशित हो चुका है। इसका 'परमानंददास' स्वामिनी के संगम श्रापुन भई सुकारथ' टल्लेख श्राचार्य जी कृत. यमुनाष्टक के—

> ''यया चरणपद्मजा मुररिपोः प्रियं भावुका। समागमन तोऽभवत् सक्त सिद्धिदा सेविताम्।"

इस कथन के श्रनुसरण रूप है।

पुष्टिमार्ग का स्वरूप सूत्रक—यह पद सं० १८ कीर्तन-रत्नाकर त्रादि सम्प्रदाय की प्रत्येक पुस्तक में प्रकाशित होचुका है। इसमें विधि-निषेध से पर ऐसा शुद्ध प्रेम रूप पुष्टिमार्ग का वर्णन है।

प्रत्यत्त विरह स्वक—यह पद (सं०१६) छगन भाई बहादर पुर वाले के संप्रह में से लिया गया है। इसमें शुद्ध पुष्टि की तन्मय अवस्था का वर्णन है।

पुष्टिमार्गीय विश्वास, श्रनुग्रह भक्ति तथा श्रनुग्रह महिमा स्वक-ये सब पद सं० २० से २२ प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें पुष्टि भक्ति का स्वरूप प्रदर्शित किया गया है।

यमुना पार उतरने की उत्सुकता सूचक—यह पद सं०२३ छगनभाई के संग्रह में से लिया गया है। इसमें श्रडेल से गोकुल श्राने के समय यमुना पार उतरने की उत्सुक्ता का श्रानास मिलता है।

ब्रजवास स्वक—ये प्रसिद्ध पद २४ से २५ परमानंददास के ब्रजवास तथा व्रज के पर्यटन का स्पष्ट सुचक है।

मंदिर संबंध सूचक-यह पद सं. २६ सर्वत्र प्रमिद्ध श्रौर मुद्रित हैं।

इसका "परमानंद" "द्वारें दाद न पावै" कथन श्रीनाथ जी के मंदिर में परमानददाम की नियुक्ति का सूचन करता है। दूसरा संख्या ३० का पद "परमानंद सिंघद्वारें होऊ" यह कथन उक्त बात की विशेष पुष्टि करता है।

साम्प्रदायिक सेवा श्रंगार पद्धति—ये पद संख्या ३१ से ३४ सम्प्रदाय की कीर्तन पुस्तकों में प्रमिद्ध हैं। उनसे परमानंददास का पुष्टिमार्गीय सेवा श्रंगार विषयक संबंध स्पष्ट होता है।

स्वतंत्र लेख का अनुसरण—यह पद सं० ३६ सम्प्रदाय के उत्सव कीर्तन की पीथियों में प्रकाशित होचुका है। यह श्रीगुमाईजी के 'श्रतः सर्वरस भोका भगवान बृन्दाथने विजयते, इति निरुपितम्' (वेग्गुगीत श्लोक १६) कथन के श्रनुसरण रूप है। 'यदा खलु वै पुरुषः श्रियमश्नुतं वीगासमें वाद्यत'—यह श्रुति यहाँ दृष्टव्य है।

निबंध का श्रमुसरण —यह पद सं० ३७ दत्सव कीर्तन की मुद्रित प्रतियाँ में भी प्रासेद्ध है। हस्त लिखित में पंद्रह घड़ी हैं। किन्तु उन प्रतियों में सात घड़ी का उल्लेख है, जो गन्नत हैं। महाप्रभुजी ने अपने निबंध में श्रीराम के जन्म समय का इस प्रकार वर्णन किया है—

क्रिया रूपं चरित्रंहि तदादौ सुनिरूपितम्।
मध्यन्दिने हरेर्जन्म सूर्यवंशे तदा रविः।।७०॥

(नवमस्कंध निबंध)

इससे १४ घड़ी वाला कथन ही प्रामाणिक मिद्ध होता है। क्योंकि चैत्र शुक्त में दिन रात समान होने से १४ घड़ी पर ही मध्याह होता है।

सख्यता स्चक-ये पर ३६ से ४० "परमानंद सागर" में उपलब्ध हैं। इनसे परमानंदरास की सख्यता स्पष्ट हो जाती हैं।

कुमार वय प्रति एवं श्रीविट्ठतेश प्रति श्रासिक तथा श्रीविट्ठतेश महिमा—ये पद ४१ से ४३ तक के सुप्रसिद्ध हैं श्रीर कीर्तन की पुस्तकों में भी प्रकाशित हैं। सं० ४१ पद परमानद सागर में है। इनसे वार्तोक्त ।परमानंददास की बाललीला में श्रासिक तथा श्रीगुसाई जी प्रति के श्रादर की पुष्टि होती है। वक्षभ सिद्धांत—ये पद संख्या ४४ से ४६ 'पर्मानंद सागर' के हैं। इनमें शुद्धाद्वेत ब्रह्मवाद तथा विशुद्ध प्रेम-पृष्टि भक्तिका तथ्य रूप से निरूपण किया है।

रामकृष्ण की श्रमेदता-यह प्रसिद्ध पद सं०४०। सर्वत्र उपलब्ध है। यह पद श्रीमदाचार्यचरण के 'कृष्ण एव रघुनाथः' श्रादि सुबोधिनी के कथनों के श्रनुसरण का है। इसी प्रकार के पद सूरदास, नंददास श्रीर तुलसीदास के भी मिलते हैं। इनमें वार्ता के श्रीनाथजी तथा श्री रघुनाथजी के राम कप से दर्शन देने वाले कथनों का श्रामास भी पाया जाता है।

नवधा भक्ति, भागवत और प्रेम भक्ति की महत्ता, गोपी प्रेम महिमा—ये सब पद सं० ४८ से ५२ कीर्तनों की मुद्रित प्रतियों में प्रसिद्ध हैं। इनमें पुष्टि-प्रेम मार्ग का विस्तार किया गया है।

वात्सल्य भाव,धनतेरस,जाड़े की बिदा संवत्सर-ये पद सं०४३ से ४८ मुद्रित कीर्तन की पुस्तकों में विशेषतः कीर्त्तन कुसुमाकर में प्रसिद्ध हैं। ये सब पुष्टिमागे की सेवा प्रणाली से संबंधित है।

प्रीति विषयक-यं पद सं० र्रध्सेद्श्मिसिद्ध हैं। इनमें पुष्टि मार्ग के दिन्य स्नेह का वर्णन है। दासी भाव स्वक-ये पद सं०६२-६३ कीर्तन की मुद्रित प्रतिथों में प्रसिद्ध हैं। इनमें पुष्टिमार्गीय सेवा-भजन में आवश्यक भाव का संकेत है। श्री राधिका चरन महिमा—यह पद सं०६४ कीर्तन की मुद्रित प्रतिथों में उपलब्ध है। इसमें पुष्टिमार्गीय भावनानुसार श्री स्वामिनी का उत्कर्ष प्रकट किया गया है। साम्प्रदायिक परिपाटी—यह पद सं०६४ नित्य सेवा के कीर्तनों की मुद्रित प्रतिथों में उपलब्ध है। इसमें श्रायन अपनन्तर मंदिरों में चुप रहने की अथवा उंचे स्वर से नहीं बोलने की परिपाटी का, जो श्रीनाथजी के यहां आज भी विद्यमान है, दर्शन होता है। ऐसा पद स्र्रदास का भी मिलता है।

किशोरलीला में बालभाव की भलक—यह पद सं० ६६ इरान भाई की पुस्तक से लिया गया है! इससे परमानंददास की बाल लीला प्रति की विशेष श्रासक्ति वाले प्रस्तुत वार्ता के कथन की पृष्टि होती है।

मंगलं मंगलं का श्रनुसरण—ये दोनों पद सं०६७-६८ सूर-सागर के नित्य कीर्तन के संप्रह में तथा कीर्तन कुसुमाकर त्रादि में मुद्रित एवं प्रसिद्ध हैं। इनसे वार्ता के इस विषय के कथनकी पृष्टि होनी है। उपस्थिति काल—यह पद सं० ६६ भी सूरसागर के नित्य कीर्तन संग्रह तथा अन्यत्र भी मुद्रित एवं प्रसिद्ध है। इसके 'श्रीघनस्याम पूर्तकाम पोथी में ध्यान' इस उल्लेख से परमानदद्दास श्रीघनस्याम जी की किशोर अवस्था तक अर्थात् वि० सं० १६४० तक अवश्य विद्यमान थे एसा 'ज्ञात होता है। खडी बोली—यह पद सं० ७० सूर—मागर तथा अन्य कीर्तन की प्रायः सभी पुस्तकों में मिलता है। इससे अष्टलाप के समय में आज की खडी बोली का आविर्भाव हो चुका था एसा निश्चय होता है। राग रत्नाकर में सूरदास के भी खडी बोली के 'मैं योगी यस गाया' 'इस सूरसागर में प्रकाशित प्रसिद्ध पद के अतिरिक्त 'बरजो जमोदा जी कहाना' आदि पद मिलते हैं। "हे दैया मतवाला योगी द्वारे मेरे आया है" ये पद सम्प्रदाय की हस्त लिखित बाल लीला के पदों की प्रतियों में उपलब्ध होता है। इसी प्रकार रसखान का खड़ी बोली मिश्रित यह पद भी छगन भाई की होरी विषयक पदों की हस्त लिखित विषय पदों की स्वर्थ कि स्वर्य कि स्वर्थ कि स्वर्थ कि स्वर्थ कि स्वर्थ कि स्वर्थ कि स्वर्थ कि स्वर्य कि स्वर्थ कि स्वर्य कि स्वर्थ कि स्वर्य कि स्वर्थ कि स्वर्थ कि स्वर्य कि स्वर्थ कि स्वर्थ कि स्वर्थ कि स्वर्थ कि स्वर्य कि स्वर्थ कि स्वर्य कि स्वर्य कि स्वर्थ कि स्वर्य कि स्वर्य कि स्वर्य कि स्वर्थ कि स्वर्य कि स्वर्य कि स्वर्य कि स्वर्य कि स्वर्य कि स

#### काफी--

कैसा है यह देस निगोडा, जगत होरी बज होरा ॥ कैसा० ॥
मैं जमुना जल भरन जात हो देखि बदन मेरा गोरा ।
मोंसों कहें चलो कुंजन में तनक तनक से छोरा,
परें आंखिन में डोरा ॥ कैसा० ॥
जियरा देखि डरात है सजनी आयो लाज सरम को ओरा ।
कहा यूढे कहा लोग लुगाई एक तें एक ठठौरा,
न काहू को काहू सें जौरा ॥ कैसा० ॥
मन मेरो हरयो नंद के ने सजनी चलत लगावत चोरा ।
कहे 'रसखान' सिखाय सबन सों सब मेरा अंग टटौरा,
न मानत करत निहीरा ॥ कैसा० ॥

इन पदों से हिन्दी खडी बोलां का आविर्भाव अकवर के समय में हुआ था, एसा निश्चय होता है।

३ कुंभनदास-प्रस्तुत प्रंथ में कुंभनदास के चरित्र विषयक इन विषयों की अंतः साद्य सामग्री दी गई हैं— १. गुरु और ईश्वर में अभेद बुद्धि, २. मंदिर संबंध सुचक, ३. श्री गुसांई जी के प्राकट्य की बधाइ, ४. आरती का रूपक, ४, सख्यत्व सूचक टोंड के घना का, ६. जाडे की बिदा, ७. स्वरूपा-सिक्त, ८. सीकरी जाने का, ६. थिरह, १०. श्रीनाथजी का कुंमनदास के खेत में जाने का आमास, ११, नदगाँव प्रति गमन सूचक, १२. छप्पन भोग, १३. वर्षा का पद, १४. गोवर्द्धन एव बज की धरनी की शोभा, १४. श्रीनाथ जी के• मथुरागमन समय की उपस्थिति सूचक, १६. वि० स० १६२ दे से ३४ तक की उपस्थिति सूचक, १७. भागवत दशम प्रारंभ ?

उक्त सामग्री में से विषय संख्या १२, १३, १४ और १० के सिवाय सभी के सभी पद नित्य कीतंन तथा कीर्तन कुसुमाकर की मुद्रित प्रतियाँ में छप चुके हैं। और उनके अर्थ भी स्पष्ट हैं। स्थाना—भाव से हम यहां पर केवल अप्रसिद्ध पदों का ही परिचय दे रहे हैं— छुप्पन भोग—यह पद संख्या १६ श्री जमनादास जरी वाले की हस्तिलिखित वर्षोत्त्रव की पुस्तक से लिया गया है। यह श्रीनाथजी के सन्मुख भी गाया जाता है। इससे कुंभनदास वि० सं० १६१४ तक विद्यमान थे, ऐसा स्पष्ट होता है। वर्षा का—यह पद संख्या १७ छगन भाई की पुस्तक से लिया है। इससे अनुमान होता है कि कुंभनदास के समय में किसी धर्ष वर्षा का अभाव रहा होगा।

मथुरा गमन—यह पद सं० २० इरानभाई की नित्य कीर्तन की हस्तप्रति से लिया गया है। इसका 'कुंमनदास प्रभु गोवर्द्धनघर गवनत, तन मन प्रान सङ्ग लियो।' उल्लेख श्रीनाथ जी के मथुरा गमन का सूचक है। उस समय कुंभनदास जी मथुरा नहीं जा सके थे। इस लिये श्रीनाथ जी के किरह में उन्होंने यह पद गाया है। श्रीनाथ जी का मथुरा गमन का समय वि० सं० १६२३ निश्चित है। श्रतः तब तक कुंभनदास जी विद्यमान श्रवश्य रहे थे। इससे श्रागे की उनकी स्थिति पवित्रा वाले पद सं० १६ के " बैठें सत बालक परिवार" वाले उल्लेख से होती है। सांतवें बालक घनस्याम जी का श्रविभीव काल वि० सं० १६२८ निश्चित है। उस समय वे भी श्रत्य भाइयों के साथ पवित्रा पहेरने के लिये बैठे थे। इनसे उस समय वे कम से कम ४-६ वर्ष के श्रवश्य रहे होंगे। इस प्रकार कुंभनदास जी की वि० सं० १६३४ पर्यंत की स्थिति स्पष्ट होती है। मुद्रित प्रतों में 'सत'

के स्थान पर 'सब' छपा हुआ है, जो हस्त लिखित प्रतियों के मिलान करने पर गलत सिद्ध होता है।

भागवत दशम प्रारंभ—यह पद संख्या २० हमें छगनभाई की पुस्तक से विशेष भिला है। इसे हम बधाई नहीं कह सकते। क्यों कि इसमें दशम के प्रारंभिक श्रीकृष्ण, चरित्र का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। इससे अनुमान होता है कि कदाचित् छ भनदासजी ने दशम का श्राद्योपांत वर्णन करना प्रारंभ किया हो। किंतु वह गृहस्थ की मंभटों के कारण पूर्ण न हो सका हो। उस समय भागवत का श्रनुवाद करना एक सामान्य वात थी। 'सूरदास मदनमोहन" ने भी भागवत दशम का श्रनुवाद किया है, जो कांकरीली सरस्वती भंडार में उपलब्ध है।

४ कुष्णादास—प्रस्तुत यंथमं कृष्णादास के चरित्र विषयक इन विषयों की श्रंतःसाच्य सामग्री दी गई हैं—

१ शरणागित सूचक, २ नाम निवेदन मंत्र, ३ वल्लभ अवतार ४ श्रीवल्लभ स्वरूपासिक्त, ४ श्रीनाथजी के मिद्र का सूचक, ६ गोपीनाथजी की बधाई, ७ श्रीगुसाईजी का ढाड़ी म श्रीनष्ट प्रसंग, ६ श्रपराध स्तमा सूचक १० संकटकाल सूचक, ११ द्वादश राशि, १२ श्रारती १३ वसंत, १४ नेचुकी १४ वृंदावन गये उस समय का १६ वृंदावन जाने की पुष्टि, १७ स्वामिनी स्वरूप १ स्त्र श्राचार्य चरित्र सूचक, १६ प्रोम की पेंठ, २० स्वामिनी प्रति कृष्णासिक्त २१ उपस्थिति काल, २२ हिन्दी भाषा मिश्रित।

उक्त सामग्री कें प्रायः सभी पद वार्ता, नित्य कीर्तन तथा कीर्तन कुसुमाकर में प्रसिद्ध हैं। उपस्थिति काल का सं० २० का पद भी "सूर निर्णय" में प्रकाशित हो चुका है। यह पद हमें छ्रानभाई बहादरपुर वाले के वसंत होरी के कीर्तन संग्रह में से मिला है। इसकी विशेष छानवीन करने पर यही पद गो० श्री ब्रज्ज भूषणालाजजी कांकरौली के निजी संग्रह में भी देखने में आया। इसी प्रकार के कृष्णदास के दो तीन और पद भी इस संग्रह में हमें मिले। इससे इस पद की

प्रामाणिकता स्पष्ट हो गयी। इसी प्रकार के खेल की परम्परा आज भी गुसाई बालकों के यहाँ देखने में आती है। इससे भी यह पद पुष्ट् होता है। " घनश्याम घाय फेंटन भराय " इस उल्लेख से इस खेल के समय श्री घनश्याम जी की कम से कम दस वर्ष की आयु होनी म्पष्ट होती है। इससे आठों सखाओं की उपस्थिति कम से कम वि० सं० १६३८ तक अवश्य थी, ऐसा ज्ञात होता है।

५ छीतस्वामी—प्रस्तुत प्र'थ से छीतस्वामी के चरित्र विषयक इन विषयों की ऋंतःसाद्त्य सामग्री दी गई है।

१ शरण मंत्र प्राप्ति, २ शरणकाल, ३ शरण समय का पद, ४ गिरिराज बास, ४ गोकुल का स्वामित्व, ६ गुसाई पदवी, ७ नहीं जाँचने का प्रण, ८ आश्रय, ६ प्रकट कृष्ण अवतार, १० अष्ट समय का, ११ काशी का शास्त्रार्थ, १२ उपस्थित सूचक।

उक्त सामग्री के सभी पद प्रसिद्ध तथा मुद्रित हैं। इनमें से विपय सं० ४-६-१०-११ प्रमुचरण श्रीबिट्ठलेश के चिरत्र से संबंधित हैं। छीतस्वामी श्रीनाथजी की अपेचा श्रीगुसाईजी में विशेष अनुरक्त थं। इसी लिये इनके पद श्रीगुसाईजी के चिरत्र संबंधी विशेष मिलते हैं। विषय सं० १०-११ के पद गोकुल के श्रीगोकुलदासजी गोधरा वाले के संग्रह से लिये हैं। काशी शास्त्रार्थ (वि० सं० १६१३) वाले पद से छीतस्वामी वि० सं १६१३ से पूर्व सम्प्रदाय में दीचित हो चुके थे, यह ज्ञात होता है। श्रीगुसाईजी के तिरोधान अनन्तर गाया हुआ सं० १४ का वार्तोक्त पद छीतस्वामी की वि० सं० १६४२ पर्यंत की उपस्थित को स्पष्ट करता है।

६ गोविंदस्वामी—प्रस्तुत ग्रंथ में गोविंदस्वामी के चरित्र विषयक इन विषयों की अंतःसाच्य सामग्री दी गई हैं:—

१ शरण पूर्व का वृंदावन बासं, २ शरणकाल के अनुमान में सहायक, ३ शरण पश्चात स्वदेश गमन का, ४ सख्यता, ४ गिल्ली दंडा खेल की पुष्टि, ६ स्वामिनी का देवी पूजन, ७ गोविंददास नाम की पुष्टि, प्रसाचारकार, ६ जन्म संवत विषय, १० ज्योतिष ज्ञान।

डक्त सामग्री के सभी पद मुद्रित प्रतियों में उपलब्ध हैं। इन सबसे वार्ना के कथनों की पुष्टि होती है। शी गिरिधरजी की कुमारा- वस्था के वर्णन पद सं०२ से गोविंदस्वामी वि० सं० १६०० के पूर्व सम्प्रदाय में दीन्तित हो चुके थे, ऐसा अनुमान होता है। गोविंदस्वामी शरण के परचात् स्वदेश गये होने चाहिए। यद्यापे वार्ता में इसका उल्लेख नहीं है, फिर भी पद सं०३ में इसका स्पष्ट आभास मिलता है। संभव है अपनी बहन कान्ह बाई को लेने तथा गृहस्थी की मंमट के आवश्यक कार्य के लिये गये हो। गोविंदस्वामी ज्योतिषज्ञ भी थे इसका आभास पद सं० १३ में मिलता है।

७ चतु भु जदास — प्रस्तुत प्रंथ में चतु भु जदास के चरित्र विषयक इन विषयों की अंतःसाद्त्य की सामग्री दी गई हैं:—

? अलप वयमें शरण आने का संकेत, २ शरण समय का, २ गुरू ईश्वर में अभेद बृद्धि, ४ विरह, ४ प्रथम मिलन, ६ छप्पन भोग (पर संख्या, ७ यह शीर्षक-भूलसे छपना रह गया है ) संस्कृत मिश्रित रचना, प जाड़े की विदा, ६ मंगल मंगल का अनुसरण, १० खट ऋतु वार्ता का समर्थन।

उक्त सभी सामग्री कीर्तन कुसुमाकर आदि ग्रंथों में प्रकाशित हो चुकी है। संस्कृत मिश्रित रचना (पद सं० नि) से ज्ञात होता है कि उस समय संस्कृत को सरल बना कर उसका ब्यापक प्रचार करने का विचार समाज में अवश्य हुआ होगा। क्योंकि और भी अन्य कई कवियों के ऐसे पद मिलते हैं। इन से इस बात की पुष्टि होती है।

१ नाम दी जा, २ निवेदन, ३ शरण समय के पद, ४ दितीय समय बजागमन, ४ बज के विरह, ६ भक्ति भावना, ७ दितीय बजागमन समय का पद, ५ बजवास, ६ पुष्टि भक्ति, १० छप्पनभोग, ११गनगौरि, १२ मकर संक्रांति, १३ पतग, १४ लक्ष्मण भट्ट के जन्म दिन का, १४ पांडव यहा, १६ रागों की माला, १७ नंदछाप, १८ द्वार-स्थिति, १६ रामकृष्ण की अभेदता, २० रघुनाथजी की बधाई (तलसीकृत), २१ तुलसीदास के गोंकुत जाने का, २२ बाल भाव मिश्रित कियों लीला का, २३ स्वामिनी श्रंगार, २४ आचार्य मत का अनुसरण—

उक्त सामग्री में से विषय संख्या १, २, ३ ७, ८, ६, १२, १३, १६, १८, १६, २२, २३, २४, के पद विशेष प्रसिद्ध हैं। द्वितीय समय ब्रजागमन स्चक—विषय संख्या ४, ४, ६, के इस विषय के पर श्रीभट्टजी महाराज के संग्रह—ग्रंथ से प्राप्त हुए हैं। ये पद छगन भाई बहादरपुर वाले के संग्रह में भी हैं। ये पद नंददास के इतिहास में विशेष उपयोगी हैं। विषय संख्या ४ के पद का प्रामाणिक विस्तृत विवेचन हमने अपने 'सूर—निर्णय, में किया है। उसके कथन की पृष्टि विषय सं० ४-६ के पदों में होती है। नंददास के ये विर्ह और भक्ति भावना के पद (सं० ६-७) भाषा और भावों से इतने प्रामाणिक जान पड़ते हैं कि नंददास की सामग्रो का अध्ययनशील कोई भी व्यक्ति इनमें संदेह नहीं कर सकता है। इन पदों के शब्दों का माधुर्य और उनकी तादश प्रकार शैली बरबस चित्त को विश्वास कराती है।

छुप्पनभोग का—यह पद सं० १३ जमनादासजी े जरी वाले के संगृह से मिला है। यह श्रीनाथ जी के यहाँ भी भोग सरने के समय गाया जाता है। इससे नंददास का वि० सं० १६१४ के पृष्ट इस सम्प्रदाय में दीचित होना निश्चित होता है।

लदमण भट्ट के जन्म दिन का—यह पद छुट्टन लालाजी गोकुल वाले से कॉंकरौली में मिला था । इससे महाप्रभु जी के पिता का जन्म दिवस अषाढ़ सुदी० ६ का निश्चित होता है।

पांडव यज्ञ — यह बृहद पद सं० १ दे हमारी संग्रहीत तथा छगन भाई बहादरपुर वाले की पुस्तकों में उपलब्ध है। इससे वार्ता के 'भागवत के दशम कथा के अनुवाद वाले कथन की पुष्टि होती है। नंददास रचित 'सुदामा चरित्र' 'हक्मिश्र विवाह' आदि दशम उत्तरार्द्ध के ही यह प्राप्त अंश हैं।

रघुनाथजी की बधाई—यह पद ( सं० ३४) छगनभाई बहादरपुर वाले की सात बालकों की बधाई की पुस्तक में है। यह मंदिरों में भी गाया जाता है। इसिलये इसकी प्रामाणिकना निर्विवाद सिद्ध है। तुलमीदास ख्रीर नंददास के आतृत्व तथा गोवर्द्ध न-गोकुल में रघुनाथ जी के दर्शन होने के बार्तीक प्रसंगों की पुष्टि 'सम्प्रदाय कल्पद्ध म' ( संवत् १७२६) से होती है। इससे भी विशेष प्राचीन उल्लेख श्री गोकुलनाथ जी के बचनामृत का है + जो इस प्रकार है—

<sup>+</sup> इसका परिचय 'ब्रजभारती' में श्रक स' ४।४ में दिया गया है।

#### श्रीगोक्कलनाथ जी का वचनामृत-

नंद्दास तुलसीदास का भ्रातृत्व-

'एक बार श्रीमुखें बातनें प्रसंगै आज्ञा करी जो तुलसीदास मर्यादामार्गी हते। पर टैंक कैसी हती, ते ऊपर दोहो कहाँ।। दोहा ॥ बने तो रघुवर ते बनें विगरें तो भरपूर । तुलसी औरन के बनें ता बनिबे में घूर ॥ १ ॥ जीव कों सर्वथा अनन्यता चाहिये ॥ ये तुलसी दास श्री गोकुल व्याये हते।। ता दिन श्रीरघुनाथ जी महाराज (श्री गुसाई जी के पंचम लाल जी ) को विवाह हती। सो ठौर ठौर त्रानन्द होय रह्यो हतो ।। तब तुलसीदासजी नै पृछौ जो कहाहै ।। ठौर २ त्र्यानंद दीसत है।। तब कोई ब्रजवासी बोल्यो।। जो जानै नाहीं जो रघनाथ जी को विवाह है ? तब तुलसीदास नें कही जो कौन सौं विवाह है ? तब ब्रजवासी ने कहाँ। जो श्री जानकी जी सों विवाह है।। सो तुलसी-दास जी श्री रघुनाथजी श्रीर जानकीजी को नाम सुनिक विह्वल है गये ।। कहाँ श्री रघुनाथ श्रीर जानकी कहां ? तब काहू ब्रजवासी ने श्री गुसाईजी की घर बतायों ॥ सो उहां चले आये तब श्री गुसाईजी न श्रीरघुनाथ जी सों कहाँ देखियों जो तुलसीदास आवत हैं तिनकौ अनन्य व्रत न जाय । तब श्रीरघुनाथ जी नें तुलसीदास कौंश्रीरामचन्द्र जी के दर्शन दीये। तब दर्शन होत मात्र साष्टांग द्गडवत कीये ता समें श्री रघुनाथ जी वर्ष पंद्र ह के हते। सो पचीस वर्ष की बात श्री रघ-नाथ जी ने तुलसीदास कौं (कही )॥ जो फलानें फलानें दिन अयुध्या में तने हमकों सामग्री समपी हती सो तोकों इहां देहें। तब तुलसीदास विस्मय होय गये। कहाँ जो रैं जाकों परमतत्व जानत हो ॥ सौ तौ श्री गसाई जी के घर सहज ही दर्शन भए । तब एक बधाई करिके गाई ॥ 'बरनों अवध गोकुल गाम'।

नन्ददासजी श्रष्टकाव्य बारे सो तुलसीदास के छोटे भाई ।। तुलसीदास बड़े भाई । नन्ददासजी जब श्री गुसांईजी के सेवक भए ।। तब तुलसीदास नें कह्यों 'भाई तेंने विभीचार कीयों' तब नन्ददास जी ने कह्यों 'विभीचार तो कीयों परन्तु सुख बहुत पायों' ॥२३०॥

इन विश्वस्त बहिः सादयों से प्रस्तुत सामग्री के तुलसीदास के इन तीनों पदों की (संख्या २४, २४, २६, ) पृष्टि होती है। पद संख्या २४) काँकरौली सरस्वती भंडार बन्ध १ × २ पृ० ६० में है पद संख्या २६ सम्प्रदाय के प्रत्येक कार्तन की पुस्तक में प्रकाशित है। ऐसे ही अन्य कई पद तुलसीदास के और भी प्राप्त हैं।

## बहिःसाध्य सामग्री



प्रस्तुत ग्रंथ की श्रष्टछाप से चरित्र संबंधित विश्वस्त बहिः साह्य सामगी का परिचय इस प्रकार है—

१ श्री गोपीनाथ जी की उपस्थित स्चक पत्र--यह पत्र महा-प्रमु के प्रथम पुत्र श्री गोपीनाथ जी द्वारा वि० सं० १४६४ में जगदीश के प्रोहित को वृत्ति पत्रक के रूप में लिखा गया है । इसको हमने पढ़ा है। यह काँकरौली के इतिहास में भी प्रकाशित हो चुका है। इससे गोपीनाथजी वि० सं० १४६४ तक विद्यमान थे. ऐसा निश्चित होता है। २ कनकाभिषेक का समय-यह ताइपत्र तेलगू िलिपि में था । यह सावली गुजरात के एक कृंद्रा में से निकला था। इसका विशेष पश्चिय वि० सं० १६७६ के बम्बई से प्रकाशित 'गुजराती' पत्र के दीपावली के अंक में दिया गया है। इससे महाप्रमु के कनकाभिषेक का समय वि० सं० १४६४ निश्चित होता है । ३ श्री गुसांईजी के विप्रयोग का समय सूचक उल्लेख--यह 'संवाद' का उद्धरण है। इस से श्रीगोपीनाथजी के पुत्र श्रीपुरुषोत्तमजी के आविपत्य के कारण श्री गुसाईजी के हुए विषयोग का समय श्रीबातकृष्ण जी के प्राकट्य सं० १६०६ के पूर्व का निश्चित होता है। ४ श्रीगुसांईजी का श्रीनाथजी के मन्दिर पर अधिकार प्राप्ति समय—यह उद्धरण वि० सं० १६१० में रचे हुए 'संप्रदाय प्रदीप' का है। इससे ज्ञात होता है कि वि० सं० १६१० के पूर्व श्रीगुसाईजी का श्रीनाथजी के मंदिर तथा . सम्प्रदाय पर सर्वाधिकार हो चुका था ।। ४ श्रीगुसाई जी का एक पत्र-श्री गुसाई जी के १४ पत्र बम्बई के '9ुष्टि भक्ति सुधा' मासिक में प्रकाशित होचुके हैं। इनकी हस्त लिखित एक पुस्तक हमारे संग्रह में भी है। इस पत्र में क़ंभनदास जी का उल्लेखं तथा कृष्णदास के ऋधिकार का सूचन है। त्रांत में विज्ञप्ति के दो श्लोक हैं। इनसे यह पत्र का समय वि० सं० १६०६ के पश्चात् का ज्ञात होता है । ६ श्रीगुसांई जी का द्वितीय पत्र — उसमें 'कुष्णराय' (प्रा० सं० १६३३) का उल्लेख है। इससे यह पन का समय वि० सं० १६३३ के प्रश्चात् का ज्ञात होता है। इसमें कीर्तनकार गोविंद्दास (गोविंद्स्वामी) को श्रीगुसाई जी ने

भगवद् स्मरण लिखा है। इसमे उभय की वय आदि की समान शीलता प्रतीत होतीहै। इससे गोविंद स्वामी का सख्यत्व भी ज्ञात होताहै। इस सैमय तक कृष्णदास की उपस्थिति थी. ऐसा उनके नाम के उल्लेख से जाना जा सकता है। ७ माधवदास रवित कडवें -यह कडवें काँकरीली सरस्वती भंडार से प्राप्त हुए हैं। इसमें अकवर के निमंत्रण पर वि० सं० १६३८ के माघ वदी ६ (गुर्जर ?) को श्रीगुसाईजी आगरा में बादशाह द्वारा बुलायी गयी तत्त्ववादियों की सभा में पधारे थे. इसका स्पष्ट उल्लेख है। इस समय बादशाह ने संतुष्ट होकर श्री गुसाई जी को अपना राज्य समर्पण किया था; किन्त गुसाई जी ने उसे अस्वीकार कर दिया था। फिर एक देश देने को कहा उसे भी श्रस्वीकार कर दिया। श्रीर कहा कि यदि तुम मुक्ते कुछ देना चाहते हो तो श्राज पीछे हमें यहाँ नहीं वुलाना । ये कडवें अपूर्ण हैं । श्रन्यथा इनमें तत्त्रवाद के शास्त्रार्थ तथा अन्य महत्वपूर्ण विशेष वर्णत भी मिल सकता था। ये कडवें भी गुसाईजी के २४२ वैष्णवों में से एक माधवदास द्वारा रचे गये होने से विश्वस्त बहिः साह्य रूप हैं। =-६ छुप्पनभोग के दो पद-इन पदां के कर्ता श्रीग्रसांईजी के सेवक माणिकचंद जी तथा भगवानदास हैं। इनसे श्रीगुर्साई जी द्वारा किये गये छप्पनभोग की पुष्टि हातीहै। ये दोनों पद काँकरौली सरस्वती भंडार के प्राचीन पुस्तकों में उपलब्ध हैं । १० घन्नूजी के ववनामृत-यह हमारे संग्रह में प्राप्त हैं । इससे वि० सं० १६४० में श्रीगुसाईजी ने श्री गोकुल में श्रीनवनीतिवियजी के पास सात स्वरूप की पधरा कर राज-भोग अरोगा था । उस बात की पुष्टि होती है । ११ नाश्रद्धारे की नोंध-यह नोंध कृष्ण भंडार नाथद्वारे के एतकार मगनतात ईश्वरदास बहादरपुर वाले ने भंडार की किसी नोंध पोथी से उतार ली थी । उसे वि० स० १६६१ में छगनलाल बहादरपुर वाले ने उतरवा ली थी। उस से हमें प्राप्त हुई है। इस ही भाषा गुजराती, मेवाड़ी श्रीर ब्रज मिश्रित है। नायद्वारे का नामा इसी मिश्रित भाषा में त्राज तक लिखा जारहा है। इससे इमकी प्रामाणिकता स्पष्ट होती है। इसका प्रत्येक कथन ऐतिहासिक होने के कारण बड़ा महत्वपूर्ण है। बहि: सादयों से माला प्रसग के संवत् में दो वर्ष का अंतर आता है। इसके अतिरिक्त सब संवत प्रामाणिक सिद्ध होते हैं। बंगालियों वाला उल्लेख वार्ता के

बीरबल-टोडरमल के कथनों की पुष्टि करता है। वि० सं० १६२८ में ये होनों राज-पुरुष महत्वपूर्ण पदों पर विद्यमान थे। श्रीगुसाईजीके संस्कृत पत्रों में भी बीरबत, राय पुरुषोत्तमहास आदि का नामोल्लेख मिलता ही है। किन्तु 'प्रदीप' आदि के उद्धरणों से हमारा अनुमान है कि बगालियों को गोस्वामी श्री विट्ठलनाथजी ने वि० सं० १६१० के पूर्व हो महिर से निकाल दिया था। उसका भगड़ा अकबर के पूर्व शेरशाह के समय में होचुका था। यह भगड़ा मंदिर के नौकरी के संबंध में था। फिर बादशाह अकबर के मुद्द शासन होने पर वि० सं० १६२८ में बंगालियों ने श्रीनाथजी की मालिकी का भगड़ा और उठाया। जिसका सूचन इसमें है। यह भगड़ा तय हो जाने पर बंगालियों का मंपूर्ण अधिकार नष्ट हो गया।

# विषय सुची

| 8.  | श्रंतः सादय स    | पु०१ से ६६ |                 |
|-----|------------------|------------|-----------------|
| ₹.  | अष्टजाप से संव   |            | चु० ६७ से द०    |
| ₹.  | सूरदास           | (वार्वा)   | प्रु० १         |
|     | परमानंददास       | **         | पृ० ३३          |
| ¥.  | कुंभनदास         | 97         | पु० ४७          |
| ξ,  | कृष्यदास         | 55 ·       | ये० ६७          |
| v.  | <b>छीतस्वामी</b> | 77         | पृ० १३६         |
| Ξ.  | गोविंदस्वामी     | 77         | <b>च्</b> ० १४७ |
| 8.  | चतुर्भुजदास      | 91         | णु० १६६         |
| 80. | नंददास           | , 22       | ब्रेंग्र १८६    |

#### चित्र-सूची

- १- चि० श्री ब्रजेशकुमार
- २. अष्टछाप का संयुक्त चित्र
- ३. श्रीनाथ जीका (त्रिरंगा)

श्रुद्धि-पत्र

| SIS 171                                                  |                |                  |                               |                                |  |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| पुस्तक के पढ़ने से पूच कृपया इन पंक्तियों को सुधार लें-  |                |                  |                               |                                |  |
| पृ०                                                      | 7              | ांकि             | श्रशुद्ध                      | शुद्ध                          |  |
| १. सुरदास (श्रंतःसाच्य) १०. भगवंत भजन विनु भगवंत भजन लगि |                |                  |                               |                                |  |
|                                                          | परमानंददास     |                  | मंगलं मिह                     | मगलमिह                         |  |
| ४६                                                       | 6              | १८               | विरहन के                      | विरहनि के                      |  |
|                                                          | नंददास         | 3                | प्रान नहीं रहे                | प्रान नहीं रैहें               |  |
| 3%                                                       | ,,             | 87               | ते ते द्धि भीतरी              | लेले दिध भागतरी                |  |
| ६०                                                       | 37             | १०               | ब्रज की बालनं                 | व्रज की बालन                   |  |
| ६०                                                       | ))<br>))       | 38               | गह पर                         | गहवर                           |  |
| ६१                                                       | 7-3<br>5-0     | 8                | एंचन                          | ऐंचत                           |  |
|                                                          | ,,             | ×                | भट्ट                          | भट्ट                           |  |
| "                                                        |                | 38               | हाध                           | हाथ                            |  |
| ६४                                                       | <b>)</b> )     | 2                | धूप द्वीप                     | धूप दीप                        |  |
| Ęÿ                                                       | "              | 88               | चितवैरी जै जै नि              | वतवैरी मो तन। जैजै             |  |
| 95                                                       | ) <sup>7</sup> | 82               | करति 'मोतन हंसि'              | करित 'बड़ हैंसि'               |  |
|                                                          |                | २३               | द्समें                        | दुसयें                         |  |
| ;;<br>হও                                                 | "              | १४               | पुत्रं                        | 'पत्रं                         |  |
|                                                          | "              | ગ્ર              | मांधवामयां                    | माधवा मायां                    |  |
| "                                                        | "              | 78               | स्वकीय                        | स्वकीयै                        |  |
| "                                                        | ,,             | ३०               | वैशाख कृष्णमादिने             | वैशाख कृष्णामादिने             |  |
| "<br>€=                                                  | ,,             | 8                | श्रीसामराज्ये                 | श्रीसाम्राज्ये                 |  |
| q-                                                       | , );           | .'<br>२३         | शु० १                         | शु० ११                         |  |
| 25                                                       | सूरदास (व      |                  | उद्धार करि दियो ता उ          | द्धार करि दियो तासों           |  |
| 2,4<br>5.1                                               | ४ छीतस्वामी    | Ę                | गोप अधू ब्रज में              | गोप बधू ही ब्रज में            |  |
|                                                          |                | ٠<br>ا           | श्रीहरिराय जी कृत सो          | ड सोड                          |  |
| १४                                                       |                |                  | वे सेवन करते                  | वे सेवक करते                   |  |
| 14                                                       | ० गोविंद्स्वाम | 11 Y             | चरण्विंद्र प्राप्ति           | चरणारविंद की प्राप्ति          |  |
| "                                                        | "              |                  | तातें तेरे ऊपर                | वातें मेरे ऊपर                 |  |
| 37                                                       | "              | २ <b>६</b><br>३३ | को श्राथय करनो                | _                              |  |
| "                                                        |                |                  | श्रीर एसे समे                 | श्रीर एक समें                  |  |
| 80                                                       | 9-             | स ५५<br>३०       | कंठ पान बिना                  | कंठ पानी विना                  |  |
|                                                          | १ नंददास       | -                | के पान विना<br>खों मिलिवे कों | कठ पाना विना<br>सों मिलिवे कों |  |
| 36                                                       | o ₹ ,,         | में :            |                               |                                |  |
| अन्य समभ में आने वाली सामान्य भूलों को स्वयं सुधार लें।  |                |                  |                               |                                |  |

# चौरासीर बैष्णावृत्त की वाता

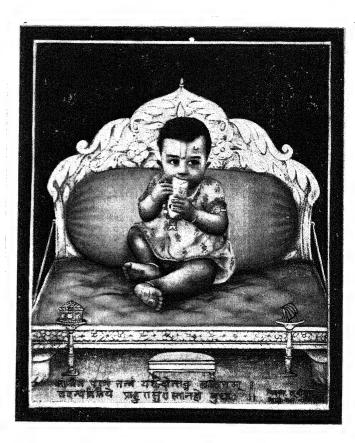

श्रीगिरिधरगोपाल



### १—सूरदास

## जाति सूचक-

(सारंग)

मेरे जिय ऐसी आय बनी।
छाँड़ि गोपाल और जो सुमिरों, तो लाजें जननी।।
विष को मेरू कहा ले कीजै, अमृत एक कनी।
मन कर्म बचन और निहं चितवों, जब तब स्यामधनी।।
कहाँ लों करों काच को संग्रह, छाँडि अमील मनी।
'सूरदास' भगवंत भजन बिनु, तजी जाति अपनी।।१।।

(सारंग)

विकानी हों हरि मुख की मुसकानि।
परवस भई फिरत संग निसिन, सहज परी यह बानि।।
नैनिन निरिख वसीठी कीन्द्रीं, मन मिलियो पय पानि।
गह रिताथ लाज निज पुरतें, हरिकों सोंपी आनि।।
सुनरी सखी मुखी नंदनंदन की, चेरी सब जग जानि।
जोई जोई कहेत करत सोई कृत, आयस माथे मानि।।
गई जाति श्रिभमान मोह मद, पित हरिजन पहचानि।
'सूर' सिंधु सरिता मिलि जैसे. मनसा बुंद हिरानि।। २॥

#### नन्भांधता सूचक-

(धनाश्री)

किन तेरों गोविंद नाम घरघो । सांदीपिन के सुत तुम ल्याये, जब विद्या जाय एढ़यों।। सुदामा की दारिद्र तुम काटी, तंदुल भेंटि घरघो। द्रुपद सुता की लाज तुम राखी, अंबर दान करयो।। जब तुम भए लेवा देवा के दाता, हमसों कछ न सरघो। 'सूर' की बिरियाँ निटुर हो इ बैठे, जन्म-अंध करयो।। ३।।

( भूपाली )

नाथ ! मोहि श्रवकी बेर उबारी।
तुम नाथन के नाथ सुवामी, दाता नाम तिहारी॥
करम हीन जनम को श्रंथो, मौतें कौन नकारी।

तीन लोक के तुम प्रतिपालक, में तो दास तुम्हारों ।।
तारी जाति कुजाति प्रभु जू, मोपें किरपा धारों ।
पतितन में इक नायक किहये, नीचन में सरदारों ।।
कोटि पापी इक पासंग मेरे, अजामिल कौन विचारों ।
धरम नाम सुनिकें मेरो, नरक कियों हठ तारों ॥
मोकों ठौर नहीं अब कोऊ, अपुनौ बिरद सम्हारों ।
छुद्र पतित तुम तारे रमापित, अब न करो जिय गारों ॥
'सुरदास' साँची तब माने, जो ह्व मम निस्तारों ॥ ४॥

## गृहत्याग समय सूचक-

(धनाश्री)

सब पिततन को राजा, प्रभु मैं० कि ।
किर निहं सक बराबिर मेरी, पाप करन को ताजा ॥ प्रभु० ॥
चारि चुगती के चँमर ढरत हैं, काम क्रोध दुलबाजा ।
निंदा के मेरें छत्र फिरत हैं, तौंक न उपजी लाजा ॥
चल्यो सबेरो त्रायो त्रवेरो, लेकर त्रपने साजा ।
'सूरदास' प्रभु तुम्हरे मिलि हैं, देखत जमदल भाजा ॥॥॥

## सगुन विषयक ज्ञान सूचक-

(धनाश्री)

मिलें गोपाल सोई दिन नीको ।
जोतिष निगम पुरान बड़े ठग, जानो फाँसी जीको ॥
जो बूमे तो उत्तर देहों, बिनु बूमे मत फीको ।
कमल मीन दादुर यो तरसब्द,सब घन बरखत अमीको ॥
भद्रा भली भरनी भय हरनी, चलत मेघ अरु छींको ।
अपुने ठौर सबे ग्रह नीकै, हरन भयो क्यों सीयको ॥
सुन मूढ़ मधुकर ब्रज आयो, ले अपयस को टीको ।
'सूर' जहाँ लों नेम धरम ब्रत, सो प्रेमी कोडीको ॥ ६॥

#### स्वामित्व स्चक-

(धनाश्री)

हों हरि सब पिततन को नायक। को करि सके बराबरि मेरी, इतै मान को लायक॥ जो तुम अजामिलसों कीनी, सो पांति लिखि पाऊं। होय विश्वास मलो जिय अपने, और पितत बुलाऊं।। सिमिट जहँ तहँ तें सब कोऊ, आय जुरें इक ठौर। अब के इतने आन मिलाऊं, बेर दूसरी और।। होडा होडी मन हुलास करि, करें पाप भरि पेट। सबहि लें करि पाँयन पौरों, यहे हमारी भेंट।। एसी कितेक बनाऊं प्रानपित, सुमरिन ह्वे भयो आड़ी। अबकी वेर निवेर लेहु प्रमु, 'सूर' पित्तको टाँड़ो।।।।।

#### (धनाश्री)

प्रमु में सब पिततन को टीको।
श्रीर पितत सब द्योस चार के, में तो जनमत हीको।
बिधक श्रजामिल गनिका तारी, और पूतना हीको।
मोहि छाँ डि तुम और उद्धारे, मिटे सूल कैसे जीको।।
कोड न समर्थ मुद्ध करन कों, खेंचि कहत हों लीको।
मरीयत लाज 'सूर' पित्र न में, कहत सब मोहि नीको।। प्र

## विरह सूचक-

#### (धनाश्री)

जियरा कौन नींद कर सोयो।
भूति गयो विषया सुख में सठ, जन्म श्रकारज खोयो॥
करत दशा तामें हित माने, मरम बिचारि न जोयो।
घर दारा मानत करि मेरे, मिथ्या ताएर मोह्यो॥
संकट समें नहीं कोई तेरे, जैसे नीर बिलोयो।
'सूर' हरिको सुभिरन करकैं, मिलिजा जाते (भयो) बिछोयो॥

## नाम निवेदन मंत्र सूचक-

(धनाश्री)

श्रजहू सानधान किन होहि।
माया सुख हि भुवंगन को विष, उतरयो नाहिन तोहि॥
कृष्ण नाम सो मंत्र संजीवनि,जिन जग मरत जिवायो।
बार बार ह्वे अवन निकट तोहि गुरु गारुडी सुनायो॥

बहुत अध्यास देह अभिमानी, मो देखत इन खायो। कोऊ कोऊ डबरे साधु संगति मिलि,स्याम धनंतर पायो॥ सिलिल मोह नदी क्यों तिर सिक, बिना गीत ताके गाये। 'सूर' मिटें अज्ञान मूरछा, ज्ञान मूरि कै खाये॥१०॥

### (केदारी)

यामें कहा 'घटेगो तेरौ । नंदनंदन करि घर को ठाकुर, आपुन हैं रहे चेरौ ।। भली भई जो संपति बाढ़ी, बहुत कियो घर घेरौ । कहुं हरि-सेवा कहुं हरि-कथा, कहुं भक्तन को डेरौ ।। जूवती जूथ बहुत संकेलें, वैभव बढ्यो घनेरौ । सबै समर्पन 'सूर' स्यामकों, यहे साँचौ मत मेरौ ॥११॥

### श्रग् काल सूचक —

( घनाश्री )

श्रीवल्तम दींजै मोहि बधाई।
श्री कदमन सुत द्विज के राजा, कीजै ऋहा बड़ाई।।
बहुरि कृष्ण श्रवतार लियो है, सद्न तुम्हारें श्राई।
कोटि कोटि किल जीव उद्धारन, प्रगटे श्री जदुराई।।
चिरजीवो श्रक्काजी को सुत, श्री विट्ठल सुखदाई।
गिरिधरलाल को ढाढी कहावै, 'सूरदास' बिल जाई।।१२॥

#### गुरु आश्रय---

(विहाग)

श्रीबल्लभ स्भले बुरे तोड तेरैं।
तुम ही हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुनो प्रमु मेरे।।
त्रम्य देव सब रंक भिखारी, देखे बहुत घनेरे।
हिर प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भये सब चेरे।।
सब त्यिज तुम सरनागत श्राये, दृढ़ किर चरन गहेरे।
(मूरदास' प्रमु तिहारे मिले तें, पाये सुखजु घनेरे।। १३।।
(बिहाग)

दृढ़ इन चरनन केरी भरोसी । श्रीवल्तम नख चन्द्र छटा बिनु, सब जग माँक ऋंधेरी ॥ साधन श्रीन नहीं या कित में, जामी होत निवेशी। 'सूर' कहा कहें द्विविध श्रॉवरी, विना मोल को चेरी।।१४॥ सुवोधिनी श्रयण सूचक---

(जंगला)

#### कहा चाकरी श्रदकी जनकी।

वेस्यन के द्वार पर भटकत जात जनम श्रासा करि धनकी।।
जाय धरम धन श्रावे न श्रावे, छ।या है रिव पीठ करनकी।
दिनकर पुनः फिरत मर साँधे, बाँध कमर नित्य चाह लरनकी।।
श्रायुष नेम निहं या किल में, ज्ञन मंगुर जानो या तनकी।
तजो त्रिलोक बड़ाई सौंज करों, भव सिंधु तरन की।।
कहा परतीत सिक्त संपति की, कर पालना गर्भ वचन की।
ऐसो समय बहोरि निहं पैये, यह बिरियाँ निहं नाद करन की।।
करम ज्ञान श्रासय सब देखें, वहाँ ठौर निहं पाँव धरन की।
श्री सुकदेव के बचन श्रासय, सुनो सुबोधिनी टीका जिनकी।।
नित्य संग करों वैष्णव को, सेवा करों नंद सुवनकी।
'सूर' कहे मन! सेवा त्यिजिकें, चिंता कहा करे उदर भरनकी।।१४॥

#### श्रीनवनीतिष्रयाजी का वर्णन--

(बिलावल)

#### देखेरी हरि नंगमनंगा।

जलसुत भूषन श्रंग विराजित, बसन हीन छिब उठत तरंगा।।
कहा कहुं श्रंग श्रंग की सोभा,निरखत लिजित कोटि श्रनंगा।
किछु दिध हाथ कछु मुख माखन, 'सूर' हँ सत ब्रजयुवतिन संगा।।१६॥
( विलावत )

#### सोभित कर नवनीत लिये।

घुटुरूवन चलत रेनु तन मंडित, मुख दिध लेप किये।। चारु कपोल लोल लोचन छिब, गोरोचन को तिलक दिये। लर लटकन मानों मत्त् मधुप गन, मादिक मधुहि पिये।। कठुला कंठ वज्र केहरि नख राजत हैं सखी रुचिर हिये। धन्य 'सूर' एको पल यह सुख, कहा भयो शत कल्प जिये।।१७॥

# स्वमार्ग की उत्कृष्टता सूचक-

(विहाग)

हों पितत सिरोमिन सरन परवो।
कहा कि श्रोर करवो कि श्रोरें, तातें तिहारे मन तें उतरवो॥
यह उंचा संतन को मारग, ता मारग में पेंड धरवो।
नैन श्रवन नासिका ईंद्रि वस्य है खिसल परवो॥
श्रीर पितत है बहुतेरें तिनकी छोलन हों जु धरवो।
'सूरदास' प्रमु पितत पावन हो, बिरदकी लाज करो तो करो॥
दार

(कान्हरो)

जाकुं नेक स्याम को बानी।
ताकें निकट जाय निहं कोऊ, कहा रंक कहा रानी।।
माला कंठ तिलक बिराजत, ऋक चंदन लपटानी।
शंख चक्र गदा पद्म बिराजत, सो कहा रहेगो छानी।।
रिव सुत कहत पुकार पुकारी, सुन कें दूत श्रकुलानी।
'सूरदास' कहत यह हित की, समक सोच जिय जानी।।१६॥

# श्रीनाथजी के मंदिर के संबंध सूचक--

(बिहाग)

मेरे तो तुमिह गितपित नेक दरत पाऊं।
हों तिहारों कहाय कें कही कौन कें जाऊं?
कामधेनु छोड़ि कें कहा अजा जाय दुहाऊं?
हस्ती कंघ उतिर कें, कहा गईम चिंद्र धाऊं?
पाटंबर अँबर तिज, गृहर पहराऊं?
सागर की लहिर छाँडि, छिझर कत न्हाऊं?
कुमकुमा को लेप तिज, काजर मुख नाऊं?
अंचन मिन खोलि डारो, काँच कंठ लगाऊं?
आँब को फल छाँड़ि कहा, सेमिर फल खाऊं?
'सूर' कूर आँधरों ज, द्वार परधों गाऊं॥२०॥

( विहाग ) विनती कैसें के में करों।

में अवगुन परिपूरन कीनो, मुकत न एक घरौं॥ जहाँ तहाँ ईंद्री जब जब मांग्यो, तब मुरकाय पर्यो। नेत्र अछत अरु दिवस होत नहिं, कूप ही घसत मरयो ॥ अपने ही अभिमान अहंकृत, यामें अधिक जरों। बनहि लगाय चहुं दिस अपने, निज तन निजही वरों॥ जो कोड सिखवें नीति कया तें, तासों तमिक लरों। अब जम त्रास भयानक सुनिकें, तातें अधिक डरों॥ पतित उद्धारन विरद जानिकें, द्वारे तें न टरों। 'सूरदास' कुपाल कृपा करि, भवजल सिंधु तरों।।२१॥

### सख्यता स्तक-

(बिहाग)

तुमहि मोकों ढीट कियो।

नन सदा चरनन तर राखे मुख देखत नहीं गनत बियो ।
प्रभु मेरी सकुच मिटाई, जोई जोई माँगत पेलि।
माँगों चरन सरन वृंदावन, जहाँ करत नित केलि॥
यह बानी भजनीक श्रवन बिद्ध, सुनत बहुत सरमाउं।
श्री वृषभान सुता पति सेवां, 'सूर' जगत भरमाउं॥२२॥

# सूरसागर नाम सूचक--

(धनाश्री)

है प्रभु मोहू तें ऋति पापी ?

घातक कुटिल चवाई कपटी, मोह क्रोध संतापी।।
लंपट धूत पूत दमरी की, विषम जाप नित जापीः।
काम विवस कामिनी के बस, हठ करि मनसा थापी॥
भन्न अभन्न अपय पीवन कों, लेम लालसा धापी।
मनकर्म बचन दुसह सबहीन सों, कटुक वचन श्रलापी।।
जेते अधम उधारे प्रभु तुम, में तिनकी गित मापी।
सागर 'सूर' विकार जल भरयो, बिधक-अजामिल बापी। २३।।

शुद्धाद्वैत सिद्धांत सूचक--

(धनाश्री)

कृष्ण भक्ति करि कृष्णहिं पानै । कृष्णहिं तें यह जगत प्रगट है, हरि में लय ह्वै जाने । यह दृढ़ ज्ञान होय जासों ही हिर लीला जग देखें। ती तिहिं सुख दुख निकट न श्रावें, ब्रह्म रूप किर लेखें॥ श्रज्ञानी में मेरी किरकें ममता क्स दुख पावे। फिरि फिरि जोनी भ्रमें चौरासी मद मत्सर किर श्रावे॥ हिर है तिहुं लोक के नायक, सकल मली सो किर हैं। 'स्रदास' यह ज्ञान होय जब नक सुख सों कर तिर हैं॥२४:।

# उपस्थिति काल सूचक-

(धनाश्री)

विनती करत मरत हों लाज।

नख सिख तों मेरी यह देही, है पाप की जहाज ।। श्रीर पितत न श्रावें श्रॉख तर, देखत श्रपनो साज । तीनों पन भरि बहोरि निवाहों, तोउ न श्रायों बाज ॥ पाछे भयों न श्रामे हैं हैं, सब पिततन सिर ताज । नरको भज्यों नाम सुनि मेरो, पीठ दई जमराज ॥ श्रवतों नान्हे सुने में टारे, ते सब वृथा श्रकाज । साँचों बिरद 'सूर' के तारें, लोकन लोक श्रवाज ॥२४॥

# भागवतोक्त दशविध लीला सूचक—

(धनाश्री)

# श्री भागवत सकत गुन खानि।

सर्ग, विसर्ग. स्थान, रू पोषण, उति, मन्वंतर, जानि ।। इश, प्रत्य, मुक्ति, आश्रय पुनि, ये दस तक्तन होय। उत्पत्ति तक्त्व सर्ग सो जानो, ब्रह्माकृत विसर्ग है सोय।। कृष्ण अनुप्रह पोषण कहिये, कर्मवासना उतिही मानो। आहे धर्मन की प्रवृत्ति जो, सो मन्वंतर जानो॥ हिर हरिजन की कथा होय जहाँ, सो ईशानु हो मान। जीव स्वतः हिर ही मित धारे, सो निरोध हिय जान॥ तिज अभिमान कृष्ण जो पावे, सोई मुक्ति कहाँवे।। उत्पत्ति, पालन, प्रत्य करें, सो हिर आश्रय कहाँवे।। 'सूरदास' हरिकी लीला लिख, कृष्णकृप हैं जावे॥ २६॥

# २—श्री परमानंददास जी

### शरणागति वृत्त-ध्रुचक-

(बिहाग)+

श्री बल्लभ रतन जतन करि पायो। (अशी मैं) बह्यों जात मोहि राखि लियों हें, पिय संग हाथ गहायों।। दुःसंग संग सब दूरि कियें हैं, चरनन सीस नवायों। 'परमानंददास' को ठाकुर, नैनन प्रगट दिखायो॥१॥

# गुरू और ईश्वर में अभेद बुद्धि सूचक--

(भैरव)+

प्रात समें रसना रस पीजै, लीजै श्री बल्लम प्रभुजी की नाम। त्रानंद में बीतत निसवासर, मन वाँछित् सुधरै सब् काम।। सुजस गान मन ध्यान त्रानि उर, जे राखें हुद त्राठौं जाम। 'परमानंददास' की ठाकुर, जे बह्मम ते सुंदर स्याम ॥ २ ॥

( भैरव ) +

बंदों सुखद श्री बल्लभ चरन। श्रमल कमल हू तें कलूष-कलिमल हरन।। करत वेद विचार जाकी, अभय असरन सरन। ध्यान सुनि जन धरत जाकी, भक्ति दृढ़ विस्तरन।। हौत मन कर्म वचन चारौं, भजे एकहि बरन। 'परमानंद' के उर बसौ निरंतर, श्रखिल मंगल करन ॥ ३॥ समपंग दीचा-सूचक-

( श्रासावरौ ) बाढ्यो है माई माधी सों सनेह रा। जै हों तहाँ जहाँ नंदनदन, राज करी यह गेह रा॥ अब तो जिय ऐसी बनि आई, कियो समर्पन देह रा। 'परमानंद' चली भींजत ही, बरखन लाग्यो मेह रा॥४॥ (सारंग)

हों लोभी लटकिन लाल की। मुरि मुसिकानि त्रान उर त्रांतर, निकसत नहीं सरसान की ।। बाँकी पाग राग मुखं सारंग, मधुप लपट लट माल की।

सखा सुबल के श्रंस बाहु दिये, बिल गई दैन उगाल की ।। चंपक दाम बीज उर चमकत, गंध सुमन गुलाब की । चंचल दृष्टि समर की सोभा, दूलिन कमल कर माल की ।। उन मेरो सर्वस्व चौरवौरी सजनी, श्रह लई चाल मराल की ।। श्रव यह देह दूसरो न क्यूहैं, 'परमानंद' गोपाल की ।। ४ ।।

( श्रासावरी ) मैं तो प्रीति स्यार्म सौं कीनी।

कोऊ निंदी कोऊ बंदों, श्रव तो या घर दीनी।। जो प्रतिव्रत तो या ढोटा सों, इनहिं समरप्यी देह। जो व्यभिचार तो नंदनंदन सों, बाढ्यो श्रधिक सनेह।। जो व्रत गह्यों सो निबाहड, मर्यादा को भग। 'परमानंद' लाल गिरिधर को, पायों मोटो संग॥६॥ (श्रासावरी)

हों नंदलाल बिना ना रहीं।

मनसा वाचा श्रीर कर्मणा, हित की तो सों कहों।। जो 'कछु कहों सो सिर ऊपर, हों सबें सहों। सदा समीप रहों गिरिधर के, सुंदर बदन चहों।। यहै तन श्ररपन हरि कों कीनो, वह सुख कहाँ लहों। 'परमानंद' मदन मोहन के चरन सरोज गहों॥ ७॥

# शरण काल सूचक —

( आसावरी )+

श्री विट्ठलनाथ पालने मूलें, मात अक्काजू मूतावें हो।
प्रगट भई सोभा त्रिमुवन की, देखत मनहिं लुभावें हो।।
अद्मुत रूप स्वरूप की महिमा, कौन बरनें किव ऐसी हो।
अद्मुत रूप स्वरूप की महिमा, कौन बरनें किव ऐसी हो।
अद्मुत रूप स्वरूप की महिमा, कौन बरनें किव ऐसी हो।
अद्मुत रूप स्वरूप की पार न पावे, हारे सेस महेसी हो।।
अंटे चरन जाकी छोटी अंगुरिया, नख मिनंचंद बिराजें हो।
ता पर फूल पान सोभित अति, नूपुर सोभा छाजें हो।।
जंघा कदली की अति सोभा, ता पर गुल्फ बिराजें हो।
किट पर खुद्र घंटिका राजत है, केहिर सोभा लाजे हो।।
ता पर नामि कमल की सोभा, उदर की सोभा आजे हो।।
ता पर पीत मगुलिया सोभित, मोतिन हार बिराजें हो।।

कुंडल लोल कपोल की सोभा, नासा मोतिन राजैं हो। नेत्र कमल की सोभा कहा कहुं, काजर रेख बिराजें हो।। श्रकटी काम के बान बिराजत, चितवनि मनही लुभावें हो। ए अद्भुत छवि कही न जाय कछ, लहरि समुद्रही छावें हो ॥ केसरि कमल पत्र दोऊ राजत, कुलहि केसरी छाँई हो। ता पर मोर चंद्रिका सोभित, कस्त्री तिलक सहाई हो। नख सिख ध्यान धरें जो कीई, सोई नर तरि जाई हो। श्री बल्तम नंदन रूप अनूपम, ब्रजजन के सुखदाई हो ॥ पौष कृष्ण नोमि तिथि प्रगटे, लगन नचत्र सहाई हो। पुष्टि प्रकास करेंगे भूतल, दैवी जीव उधराई हो।। घर घर मंगल बजत बधाई, मौतिन चौक पुराई हो। देत दान श्रीलच्मननंदन, बारत नहीं अधाई हो।। विविध भाँति के सब्द करत हैं, श्रवन सुनत सुखदाई हो। देति असीस कहति ब्रज सुंदरि, चिरंजीवी कुँवर कन्हाई हो।। धन्य अक्काजू तेरे भाग्य की, महिमा कहेत न जाई हो। यह अवतार भक्त हित कारन, सुरनर मुनि सुखदाई हो।। 'परमानंद' श्री विट्रलनाथ के, गुन गावत न ऋघाई हो ॥ 🗕 ॥

# त्रज में वसिवे की अभिलाषा स्चक-

(धनाश्री)

यह माँगों गोपीजन बल्लभ।

मनुष्य जन्म और हरिकी सेवा, बज बसिबी दीजे मोहि सुलभ !! श्री बल्लभ कुलको हों चेरो, वैष्णव जन की दास कहाऊं। श्री यसुना जल नित्य प्रति न्हाऊं, मनुवच कर्म कृष्ण गुन गाऊं।! श्रीमद्भागवत श्रवन सुनों नित्य, इन तिज चित्त कहुं अनंत न ध्याऊं। 'परमानंददास' इह माँगत, नित्य निरखों कबहूं न अवाऊे।! ६।! ( धनाश्री ) \*

जइए वह देस जहाँ नंदनंदन भेंटिए।
निरिक्षिए मुख कमल कांति, विरह ताप मेंटिए॥
सुंदर मुख रूप सुधा, लोचन पुट पीजिए।
लंपट लव निमिष रहति, श्रॅंचय श्रॅंचय जीजिए॥
नक्ष सिख मृदु श्रंग श्रंग, कोमल कर परसिए।

श्रह श्रनन्य भावसौं भिन्न, मन कर्म बच सरिसए।।
रास हास भ्रूव बिलास, लीला सुख पाइए।
भक्तन के यूथ सिहत, रसिनिधि श्रवगाहिए।।
इह श्रिभेलाष श्रंतर गित, प्राननाथ पूरिए।
सागर करुना उदार, विविध ताप चूरिए।।
छिनु छिनु पल कोटि कलप, बीतत श्रति भारी।
'परमानंद' प्रमु कल्पतरु, दीनन दुखहारी।।१८।।

# लीला का स्मरण सूचक-

(धनाश्री)

बह्बात कमज़दल नैंन की।

बार बार सुधि त्रावत सजनी, वह दूर देनी सेन की ॥ वह लीला वह रास सरद को, गौरंजित त्राविन । त्रारु वह ऊंचे टेर मनोहर, मिष करि मोहि सुनाविन ॥ वे बातें साले उर त्रांतर, को पर पीर ही पावें। 'परमानंद' कह्यों न परै कंछु, हियों सो हंध्यों श्रावें ॥११॥

(धनाश्री)

सुधि करत कमल दल नैन की।

भिर भिर लेति नीर श्राति श्रातुर, रित वृंदावन चैन की ।।
दे दे गाढ़े श्रालिंगन मिलति कुंज लता द्रुम ऐन की ।
वे बितयाँ कैसेंकें बिसरित, बाँह उसीसे सैन की ।।
बिस निकुंज में रास खिलाये, व्यथा गँवाई मैन की ।
'गरमानंद' प्रमु सो क्यों जीवे, जो पोषी मृदु बैन की ।।१२॥

( धनाश्री )

हिर तेरी लीला की सूधि आवें।
कमल नैन मोहन मूरित कें, मन मन चित्र बनावें।
कबहूक निविड़ तिमिर आलिंगन, कबहूक पीक सुर गावें।
कबहूक संश्रम क्वासि क्वासि किह, संग हिलमिलि उठिधावें।।
कबहूक नैन मूंदि उर अंतर, मिन माला पहिरावें।
मृदु मुसिकानि बंक अवलोकिन, चाल छिबली भावें।।
एक बार जाहि मिलहिं कुपा करि, सो कैसें बिसरावें।
'परमानंद' प्रमु स्थाम ध्यान किर, ऐसे बिरह गँवावें।।?३।।

# महाप्रभु से कथा सुनने का संकेत-

(रामकली)

यह यमुना गोपालहिं भावें।
यमुना यमुना नाम उच्चारत धर्मराज ताकी न चलावें॥
जे यमुना को जानि महात्म्य बारंबार प्रनाम करें।
ते यमुना स्त्रवगाहन मज्जनि चिंतित ताप तन के जुहरें॥
पद्मपुरान कथा यह पावन धरनी प्राते चराह कही।
तीर्थ महात्म्य जानि जगतगुरु सों परमानंददास लही॥१४॥

# सुवोधिनी का अनुसरण-

(धनाश्री)

लालकों भावें गुड़ गांडें और वेर।
श्रीर भावें याहि सेंद कचिरया लाश्री बाबा बन हेर।
श्रीर भावें याहि गैयनको विसेवी संग सखा सब टेर ॥
'परमानंददास' को ठाकुर, पिल्ला लायो घेर॥१४॥
(सारंग)

देखों, कौन मन राखि सकेरी।
वहै मुसकिन वहें चारु बिलोकिन अबलोकत दोउ नैन छकेरी।।
जिनकों अनुभव कवहू नाहिन ते घर बैठि न्याय बकेरी।
जिन न सुनि मुरली वहै कानन ते पसु पंछी मृग व थकेरी।।
'परमानंददास' प्रभु यहै अवस्था जे हिर रूप निरस्व अटकेरी।
बिनु देखें अब रहों न परे हो सुंदैर बदन कुटिल अलकेरी॥ १६॥

### गमुनाष्ट्रक का अनुसरग्--

(बिभासू)

गंगा तीन लोक उद्घारक।
ब्रह्म कमंडल तें तुम प्रगटी सकल विश्व की तारक।।
द्रसन परसन पान कियेतें तुम कीने जीव कृतारथ।
'परमानंददास'स्वामिनी के संगम श्रापुन भई सुकारथ।।१७॥

# पुष्टिमार्ग का स्वरूप सूचक-

(विभास)

कैसें कीजें वेद कहा।

हिर मुख निरखत भिधि निपेध को नाहिन ठीर रहा।। दुखको मूल सनेह सखीरी सो उर पेंठि रहा।। 'परमानंद' प्रेमसागर में परवी सो लीन अयो।।।१८।।

# प्रत्यच विरह सूचक--

#### (धनाश्री)

श्रांखन श्रागे स्थाम उर्थ स्थाम कहन लागी गोपी कहां गये स्थाम । श्रादि हु स्थाम श्रंत हु स्थाम रोम रोम रिभ रह्यो स्थाम ॥ मधुवन श्रादि सकल बन हुंद्यो निधिबन कुंज धाम ॥ 'परमानंददास' को ठाकुर श्रंग-श्रंग श्रभिराम ॥१६॥

# पुष्टिमार्गीय विश्वास—

### (धनाश्री)

नाँचत हम गोपाल भरौसें।
गावत वाल-विनोद कान्ह के नारद के उपदेसें।।
संतन को सर्वस्व सुखसागर नागर नंदकुमार।
परम कृपाल यसोदा नंदन जीवन प्रान श्राधार।
ब्रह्म रुद्र ईंद्रादिक देवता जाकी करत किवार।
पुरुषोत्तम सबही के ठाकुर यह लीला श्रवतार।।
स्वर्ग नर्क को श्रव डर नांही विधि निषेध नहिं श्रास।
चरन कमल मन राखि स्याम के बिल 'परमानंददास'।। २०॥

# अनुग्रह-भक्ति---

### ( सार्ग)

श्रनुप्रह तो मानों गोविंद। वारक चरन कमल दिखराबहु, वृन्दावन के चंद्॥ नीकै सो नीके सब कोऊ, सुनि प्रभु श्रानंद कंद। पतितन देत प्रसाद कृपा करि, सोई ठाकुर नंद नंद॥ श्रपराधी श्रादि सब कौऊ, श्रधम नीच मित मंद। ताकों तुम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम गावत 'परमानंद' ॥२१॥

# भगवद् अनुग्रह की महिमा--

(बिलावल)

जा पर कम्ला कंत ढरें।
लकरी घास की बेचनहारी ता सिर छत्र घरें।
विद्यानाथ श्रविद्या समरथ,जो कुछ चाहे सोई करें।
रीते भरें भरें पुनः ढोरें, जो चाहे तो फेर भरें।
सिद्ध पुरुष श्रविनासी समरथ, काहु तै न ढरें।
'परमानंददास' यह संपति मन तें कबहू न टरें। २२॥

अडेल से गोकुल आने के समय यम्रुना पार उतरने की उत्सुकता सूचक-

(मारू)

खेबिटियारे बीर अब मोहे, क्यों न उतारै पार।
मेरे संग की सबहि उतरकें, भेंटी नंदकुमार॥
आत गहरी जमुनाजु बहत हैं मैंजु रही चिल बार।
'परमानंद' प्रभु सों मिलाय तोहि देऊ गरे की हार॥२३॥

# त्रजवास सूचक--

(धनाश्री)

व्रज बसि बोल सबन के सिंह यें।
जो कोड भली बुरी कहें लाखें, नंदनंदन रस लहीयें॥
अपने गृह मतें की बातें, काहू सों नहि कहीये।
'परमानंद' प्रभु के गुन गावत, आनंद प्रेम बढेयें॥२४॥
(धनाश्री)

धनि धनि वृन्दाबन के बासी। नित्यप्रति चरन कमल अनुरागी, स्यामा स्याम उपासी॥ या रस को जो मरम न जानें जाय बसी सो कासी। भस्म लगाय गरें लिंग बांधी, सदा रही उदासी ॥ अष्ट महा सिद्धि द्वारें ठाढ़ी मुक्ति चरन की दासी। 'परमानंद' चरन कमल भजि, सुंदर घोख निवासी॥२४॥

# (घनाश्री)

त्रों जो श्रीवृन्दावन रंग।
देह अभिमान सबें मिटि जैहें अरु दिषयन वौ रंग।।
सखी भाव सहज होय सजनी, पुरुष भाव होय भंग।
श्रीराधावर सेवत सुमिरत, उपजत तहर तरंग।।
मन कौ मैल सवें छुटि जैहें, मनसा होय अपंग।
'परमानंद' स्वामी गुन गावत मिटि गये कोटि अनंग।।२६॥

### (बिहाग)

माई वरसानो सुबस बसौ।
राधा कान्ह कुँवर चिर जियो, न्हात ही जिनि बार खसौ॥
गोवद्धन गोकुल वृंदाबन नवं निकुंज प्रति नित्य बिलसौ।
रास बिलास रहिस किर छायो, श्रानंद प्रेम हिये हुलसौ॥
श्रविचल राज करी इह भूतल, गोपीजन देति श्रसीसौ।

'परमानंददास' बिलहारी जीवो कोटि बरीसो ॥२७॥

### नंदगाँव-बठैन--

### ( आसावरी )

चलरी सखी नंदगाँव जाय बिसये,खिरक खेलत ब्रजचंद जू सों हँसिये। विस वठैन सवे सुख माई । एक कठिन दुख दूरि कन्हाई ॥ माखन चोरत दुरि दुरि देखौँ। जीवन जन्म सुफल करि लेखौं॥ जलचर लोचन छिनु छिनु प्यासा। कठिन प्रीति 'परमानंददासा'॥२=

# श्रीनाथ जी के मंदिर संबंध स्चक--

(बिहाग)

तातें तुम्हारो मोहि भरौंसी आवें।

दीनदयाल पातत पावन जस, वेद उपनिषद गावें।। जो तुम कहो कौन खल तारें, जो हों जानों साखि। पुत्र हेत हरि लोक चल्यो द्विज, सक्यो न कोऊ राखि।।

गिनका कहा कियो ब्रेट संजम, सुक हित मनहि खिलावें। कारन किर सुमिरें गज बपुरो, प्राह परम गित पार्वे।। घरनि आपदा तें द्विजपित पित द्वारिका पठावें। ऐसी को ठाकुर जे जनकों, सुख दें भलो मनावें।। दुखित देखि दें सुत कुबेर के, तिन तें आपु बंधावें। कहनानाथ अनाथ के बंधु बिनु, यह औसर क्यों आवें।। ऐसे दुष्ट देखि अरि राचस, दिन प्रति त्रास दिखावें। सिसु प्रहलाद प्रगट हित कारन, ईंद्र निसान बजावें।। दूपद सुता दुष्ट दुर्योधन, सभा मांहि दुख द्यावे। ऐसी करें कीन पें हीवें, बसन प्रवाह बढ़ावें।। बकी गई इहि भाँति घोख में, जसुदा की गित दीनो। जो मित कही सो प्रगट ब्याध की, प्रभु जैसी तुम कीनी। अभयदान दीवान प्रगट प्रभु, साँचो विरद लावें। कारन कीन दास 'परमानंद', द्वारें दाद न पावे।। २६।।

(बिहाग)

# कुझ भवन में पौढ़ें दोऊ।

नंदननंदन वृषमानुनंदनी, उपमा को दूजी नहीं कोऊ। लाल कुमुम की से वनाई, कोक कला जानत है सोउ॥ रस में मातें रासक मुक्कट मिन, "परमानंद" सिंघद्वारे होऊ॥ ३०.। (बिलावल)

### माम्प्रदायिक सेवा शृंगार पद्धति-

सुन्दर आउ नंदजू के छगन मगनीयां।

कटि पर आडबंद श्राति भीनो, भीतर फलकत तनीयां ।। लाल गोपाल लाडिले मेरे, सोहत चरन पेंजनीयाँ । 'परमानंद दास' के प्रमुकी, यह छिन कहत न बनीयाँ ॥३१॥

### मक्र संक्रांति भोजन-

# (पंचम)

### भयो नंदराय घर खीच।

सब गोकुल के लरिकन संग, बैठे हैं आय बीच ।। परौस थार धरि हैं आगों, सग्र माखन की घींच । 'परमानंद' प्रभु अति रुचि कीनो, लाग्यो अरोगन ईंच ॥ ३२॥

### मकर संक्राति अचवन--

#### (पंचम)

त्राज भूव ऋति लागी, रे बाबा। भोजन भयो अघानों नीकों, तृपिन होय रुचि भागी ॥ अचयन कों यमुनोदक लैकें, आई परम सुहागी। भोजन अंत सीत 'परमानंद' द्वाजिये मेरी आंगी ॥ ३३ ॥ संक्रांति संध्या समय का-

#### (पूर्वी)

### गहै रहै भामिनी की वांह।

मद्न गोपाल चतुर चिंतामनि, जानत हो मब मांह ॥ ठाढ़ै बात करत राधा सों, तहां जसोदा आई। जुठौ मिस करि रोवन लागै, इन मेरी गेंद चुराई॥ कौन टेच तेरे ढोटा की, बरजत काहे न माई। या गोकुल में स्याम मनोहर, उलटी चाल चलाई ॥ सुनि सुत वनन तबें स्यामा कें, महेरि चली मुनक्याई। 'परमानंद' अटपटी हरि की, सबैं बात मन भाई ॥ ३४॥

#### पतंग उडायवे का--

### (धनाश्री)

### उडी उडावन लागै बाल।

सुन्दर पथक बांधि मनमोहन, बाजत है मोरन के ताल ॥ कोउ पकरत कोउ एंचत कोऊ देखत नैन विसात। कोऊनाचत कोऊ करत कुलाहल, कोऊ बजावत वही करताल। कोऊ गुडी गुडी सों उरकावत, आपुन एंचत डोर रसात। 'परमानंद' स्वामी मनमोहन, रीिक रहत एक ही तत्काल ॥ ३४ ॥ श्रीग्रसांई जी के 'स्वतंत्र लेख' का श्रनसरण-

(श्रामावरी) भोगी भोग करत सब रस को।

नंद् नंद्न जसोदा को जीवन, राधा प्रानपति सरबस को ॥ तिल भर संग तजत नहीं निज जन, गान करत मन मोहन जसको। विल्तिल भोग घरत मन भावत, 'परमानंद् सुख लेत यह रसको ॥३६ ॥

# श्री महाप्रभु के निबंध का अनुपरण-

(सारंग)

नौमी के दिन नौबत बाजै कोसल्या सुत जायो हो। पन्द्रह घरी दिन उदित भयो है, सब सिखयन मङ्गल गायो हो।। कांच्यो सिंधु कङ्गरा ढिरयो, कङ्का अगम जनायो हो। सब लङ्का में सोक परयो है, राजदेव ग्रह आयो हो।।

×
 पट पटम्बर खासा भीनो, जैसो जाहि मन भायो हो।
 'परमानन्द' कहां लौं बरनों, तीन लोक यस छायो हो।।३७।।
 सरुयता सचक----

(सरंग)

मोहन लई बातन लाई।

खेलन के मिष आऊँ तेरें, राखि दूध जमाई ।। कनक वरन सुढ़ार सुन्दरि, देखि मुख मुनिकाई । रूप राधे स्याम सुन्दरं, नैन रहे अरुफाई ।। गुपत प्रीति जिनि प्रगट कीजे, लाल रहो अरूगाई। दास 'परमानन्द' सङ्ग है, नाँतर परती पाई ।।३८॥ (गोरीं)

ढोटा कौन को मन मोहन।

सन्ध्या समें खिरक में ठाढों. सखी ! करत गोदोहन ॥ ग्वालिनी एक पाहुनी आई, देखि ठगी सी ठाढ़ी । चित चित गयो मदन मूरित पें, प्रीति निरन्तर बाढी ॥ चल न सकति पग एक सुन्दर्ह, चित्त चोरयो ब्रजनाय । 'परमानन्द दास' यह जाने जिहिं खेल्यो मिलि साथ ॥३६॥

(कान्हरो)

श्रावत हुती सांकरी खोरि।

दोऊ हाथ पमारि रहे हिर हों बाल लजाइ रही मुख मौरि।। बालक सों अब कहा कहूँ सखी! लीनी दोहनी हाथ मरौरि। एसो चपल हठीलो ढोटा भाज्यो बहुरि मटुकिया फौरि॥ का प्रकार अटपटी बतियां अंगिया हार लियो मेरो नौरि। ताकी साखि दास परमानंद'इक इक लाल लहें लख कौरि॥४०॥

### कुमार वय प्रति आसक्ति —

#### (बिलावल)

माई तेरो कहान कौन उच ढंग लाग्यो। मेरी पीठ पर मेलि करूरा, वह देखि जात भाग्यो॥ पाँच बरस को स्थाम मनोहर, ब्रज में डोलत नागो। 'परमानंददास' को ठाकुर, काँधे परयो न तागो॥४१॥

### भीविद्वलेश प्रति आसक्ति—

#### (कान्हरी)

तिहारे चरन कमल को मधुकर, मोहि कबजू करोगे।
छपावंत भगवंत गुसाँई, यह बिनती चित्त जू धरोगे॥
सीतल ज्ञात पत्र की छैयाँ, कर अंबुज सुखकारी।
प्रेम प्रवाल नैन रतनारे, छपा कटाच्च सुरारी॥
'परमानंद' रास रस लोभी, भाग्य बिना को पावै।
जा पर छपा करें नंदनंदन, ताहि सबैं बनि आवें॥४२॥
श्रीविटठलेश महिमा—

### (कान्हरो)

जब लग यमुना गाय गोवर्छन, जब लग गोकुल गाम गुसाँई । जब लग श्री भागवत कथा.रस, तब लग किल्जुग नाँही॥ जब लग हैं सेवा रस जग मैं, नंदनंदन सौं प्रीति बढ़ाई। 'परम'नंद' तासौं हरि क्रीडत, श्रीबल्लभ चरन रैंनु जिन पाई ॥४३॥

# वल्लभ सिद्धांत-

# (सारंग)

### हरि जसु गावत होइ सो होई।

विधि निबेध कें खोज परहो जिन, अनुभव देखों जोई !! आदि मध्य अवसान विचारत. हिर स्वरूप ठहरात ! बीच एक अविद्या भासत, बेद विदित यह बात ॥ राम कृष्ण अवतार मनोहर, भक्त अनुप्रह काज ! 'परमानंददास' यह मारग, बीवत राम कें राज ॥ ४४॥

(सॉरठ)

कमल नयन कमलापित, त्रिभुवन के नाथ।
एक प्रेम तें सब बनें, जो मन होइ हाथ।।
सकल लोक की संपदा, जो आगें धरिए।
भक्ति बिना मानें निहं, जो कोटिक करिए।।
दास कहावन कठिन हें, जोलों चित्त अनुराग।
'परमानंद' प्रभु साँवरो, पैयत बड़ भाग।।४४।।
(सारंग)

सब सुख सोई लहै जाहि कान्ह प्यारो। किर सत्संग विमल जस गावै, रहै जगत तें न्यारो॥ तिज पद कमल मुक्ति जे चाहें, ताको दिवस ऋधियारो। कहत सुनत फिरत हें भटकत, छाँडि भक्ति उजियारो॥ जिन जगदीस हुदे धिर गुरुसुख,एको छिनु न चितारयो। विनु भगवंत भजन 'परमानंद', जनम जुवा ज्यों हारयो॥ ४६॥

# राम कृष्ण की अभेदता-

### (केंदारो)

मदन गोपाल हमारे राम!
धनुप बान धरि विमल बेतु कर, पीत वसन अरु तन घनस्याम ॥
अपुनी भुजा जिन जलनिधि बाँध्यो, रास नचाये कोटिक काम।
दस सिर हत सब असुर संघारे, गोवद्धीन धारेड कर नाम॥
तव रघुवर अब यदुवर नागर, लीना नित्य विमल बहु नाम।
'परमानंद' प्रभु भेद रहित हरि,निज्ञजन मिलि गावत गुनश्राम॥४०॥

### नवधा भक्ति-

### (सारंग)

तातें नवधा भक्ति भली।
जिनि जिनि कीनी तिन तिन की गति नैक न द्यनत चली।।
अवन परीचित तरें राज रिषि, कीर्तन तें सुकदेव।
सुमरन तें प्रहलाद निरमें भये, हिर पद कमला सेव।।
अर्चन पृथु बंदन सुफलक सुत, दास भाव हनुमान।

सख्य भाव अजुंन वस कीने, श्रीपति श्री भगवान ॥ वित आत्मनिवेदन कीनो, राखें हिर कों पास । श्रेम भक्ति गोपी वस कीने, वित्त 'प्रमानंद्दासंगाउना। भागवत और श्रेभ भक्ति की महत्ता—

(कान्हरो)

माधौ या घर बहुत धरी।

कहन सुनन कों लीला कीनी, मर्यादा न टरी।। जो गोपिन कें प्रेम न हीती, अरु भागवत पुरान। तौ सब औवड पंथिह हीती, कथत गमैया ज्ञान॥ बारह बरस को भयो दिगंबर, ज्ञान हीन सन्यासी। खान पान घर घर सबहिन कें, भस्म लगाय उदासी॥ पाखंड दंभ बढ्यो किलियुग में, अद्वा धर्म भयो लोप। 'परमानंद' वेद पिढ़ बिगरे, कापै कीजै कोप॥४६॥

गोपी प्रेम महिमा —

( त्राक्षावरी )

हिर सौं एक रस प्रीति रहीरी।
तन मन प्रान समर्पन कीनौ अपनो, नेम बत लें निवहीरी।।
प्रथम भयो अनुराग दृष्टि तें मानौ, रंक निधि लूट लईरी।
कइत सुनत वित्त अनत न भटक्यो,वेहि हिलाग जिय पैठ गईरी।।
मर्यादा उल्लंघ सबन की, लोक वेद उपहास सहीरी।
'परमानंददास' गोपिन की, प्रेम कथा सुक व्यास कहीरी।।

(सोरठ)

कौन रस गोपिन लीनो घूंट। मदन गोपाल निकट कर पाये, प्रेम काम की लूट॥ निरखि स्वरूप नंदनंदन कौ, लोक लाज गई छूट। 'परमानंद' वेद मारग की, मर्यादा गई दूट॥४१॥

(सोरठ)

गोपी प्रेम की ध्वजा। जिन गोपाल कियो बस अपने, उर धरि स्याम मुजा॥ सुक मुनि व्यास प्रसंसा कीनी, उधौ संत सराही।
भुरि भाग्य गोकुल की बनिता, अति पुनीत भवमाँही।।
कहा भयो जो विष्रकुल जन्म्यो, जो हिरि सेवा नाँही।
सोई कुलीन दास 'परमानंद', जो हिरि सन्मुख धाई ॥४२॥

#### वात्सच्य भाव--

# (रामकली)

त्राजु सवारे के भूखे हो मोहन ! खावड, मोहि लगो बलैया। मेरो कह्यो तू नहीं मानत, हों त्रापुने बलदाऊ की मैया।। दौरि कें कंठ लग्यो मनमोहन, मेरी सौं कहि मेरो कन्हैया। 'परमानंद' कहत नंदरानी, अपने आँगन खेलो दोऊ मैया।। १३।।

### धनतेरस का पद-

#### ( विलावल )

धनतेरस रानी धन धोवति। गर्गे बुलाय वेद विधि पूजत, ठौर ठौर घृत दीप संजोवति॥ धूप दीप नैवेद्य भोग धिर, स्याम सुन्दर एक टक मुख जोवति। 'परमानंद' त्योहार मनावति सब ब्रज पुष्टिमारग धन बोवत॥५४॥

### जाडे की विदा-

#### (बिहाग)

सुंदर नंदनंदन जो पाऊं।

द्वार कपाट बनाय जतनः कैं, नीके माखन दूध खवाऊं॥ श्रति विचित्र सुंदर मुख निरखों, ऋरि मनुहार मनाऊं। 'परमानंद' प्रभू या जाड़े कों, देस निकालो दिवाऊं॥४४॥

### ( विद्यग•)

माई मोहै मोहन लागें प्यारो। जब देखों तब नैनन निरखों, इन ऋँखियन का तारो॥ काँपत तन थरथरात ऋतिधूज्त, सीत लगत तन भारी। 'परमानंद' प्रभु या जाड़े को कीजिये मुँह कारी॥४६॥

#### (बिहाग)

मदन मत्त कीनोरी मतवारी। नागर नवल प्रेम रस वस कीनी नंद दुलारो॥ केंथों प्रीतम पराये भवन में, करत हैं नित टारों। आजु रेंनि अकेली सोई, सीत दहत तन वारों।। प्रथम कियो कर जोरि मिलन हित पायो प्रान पियारो। 'परमानंद' प्रसु या जाड़े कों, दीजे देस निकारो।।४७॥

# संवत्सर के दिन का-

### (सारंग)

वरस प्रवेस भयौ है आज ! कुंज महत बैठें पिय प्यारी, लालन पहेरें नौतन साज ! आह्रें कुसुम मंद्र मलयानिल, तरु कदंब की छाँह ! तहाँ. निवास कियों नंदनंदन, चित्त तेरे तन माँह !! ऐसीरी बात सुनत ब्रज सुँदरि. तोहि रह्यौ क्यों भावें ! 'परमानन्द' स्वामी मनमोहन, भाग्य बड़े तें पावें !! ४८!!

### प्रीति विषयक पद-

# (बिहाग)

प्रीति तो काहू सौं नहिं दीजै। बिद्धरें कठिन परें मेरी श्राली, कहीं केंसें करि जीजै॥ एक निमिष यह सुख के कारन, जुग समान दुख लीजै। 'परमानन्द'प्रभु जानि वूमकें, काहू कें विपजल क्यों पीजै॥प्रध॥

# (बिहाग)

प्रीति तो नंदनंदन सौं कीजै।
मंपन विपत परें प्रतिपारें, कृपा करें तो र्जाजै॥
पग्म उदार चतुर चिंद्धामिन, सेवा सुमरन मानैं।
इस्त कमल की छाया राखें, अंतरगत की जानें॥
वेद पुरान श्री भागवत भाखें, करत भक्त मन भायो।
'परमानन्द' ईंद्र की वैभव, विष्ठ सुदामा पायो॥६०॥
( मलार )

लगन को नाम न लीजे, सखीरी।
लगन को मारग श्रित ही कठिन हैं, पाय धरें तन छीजे, सखीरी।।
जो तू लगन लगायों चाहें, तन की श्रास न कीजे, सखीरी।
'परमानन्द' स्वामी के ऊपर, बार बार तन दीजे, सखीरी॥६१॥

# दासी भाव सूचक--

(केदारी)

दोड मिलि पोढें सजनी देख अगासी।
पटतर कहा दीजें गोपीजन नेनन कों सुखरासी।।
स्यामा स्याम संग यों राजत हैं मानो चंद्रकला सी।
कुषुम सेज पर श्वेत पिद्धोरी, सोभा देत हैं खासी॥
पवन दुरावत नेन सिरावत, लिलता करत खवासी।
मधुर सुर केंदारो गावत, 'परमानंद' निज दासी।।६२॥

(बिहाग) पौढ़ें रंग महत्त गोविंद ।

राधिका संग सरद रजनी, इदित पून्यो चंद । श्रानेक चित्र विचित्र चित्रित, कोटि कोटिक बंद ॥ निरिष्ठ निरिष्ठ बिलास बिलसत, दंपति रस फंद । मलय चंदन श्राग लेपन, परस्पर श्रानंद ॥ कुसुम बीजना व्यार ढोरत, सजनी 'परमानंद' ॥६३॥

### श्री राधिका चरन महिमा-

(बिहाग)

भजि मन राधिका कै चरन।

सुभग सातल एरम कोमल, कमल कैसे तरन ॥
नख चंद्रिका श्रनूप राजत, विविध सोभा वरत ।
कुनित नूपुर कुझ बिहरत, परम कौतुक करन ॥
रसिक वर मन मोद्कारी, विरह सागर तरन ।
विसद 'परमानंद' छिनु छिनु, स्थाम जाकी सरन ॥६४॥

# साम्प्रदायिक परिपाटी-

(बिहाग)

राम कृष्ण दोड सोये माई।

कहानी कहित यसोदा रोहिनी, सुनत हैं दोऊ अति ही मन लाई। जब जान्यो हिर सोय गयेरी, तब चुप रही यसोदा माई। यह सुख नंद भवन में नित्य ही देख देवगन मनही सिहाई॥ जाको नाम रटत सिव सारद, सेष सहस्र मुख गीत न गाई। 'परमानंद दास' को ठाकुर, निज भक्तन के अति सुखदाई ॥६४॥

### किशोर लीला में वाल भाव की भलक-

(नट)

चंद में देख्यो मोर मुकुट कौ।

टेढी बानन छांडि देहु अव, सगरी यहां सों सटकी।।
देखें लोग चवाय करि हैं, यह मेरे मन खटकी।
जाने सास ननद बैरिन सब, बन में आजु न भटकी।।
मोकों पिय मिलेंगे तब ही, मिष जमुना जल घट की।
मिले अपुन कों छेड़ करेगी, प्रान है नागर नटकी।।
घर घर डोलन खात लजकरा. नाहिन कर्ष्ट्र के वट की।
'परमानंद' लागी ना छटे, लाज क्रुशा में पटकी।।६६॥

# भंगल मंगलं का अनुसरण-

(भैरव)

मंगल माधी नाम उचार।

मंगल बदन कमल कर मंगल, मंगल जनकी सदा सम्हार । देखत मंगल पूजत मंगल, गावत मंगल चिरत उदार । मङ्गल अवन कथा रस मङ्गल, मङ्गल तन वसुदेव कुमार ॥ गोकुल मंगल मधुवन मंगल, मङ्गल रुचि बृन्दावन चन्द । मङ्गल करन गोवर्धनधारी, मङ्गल वेष यमोदा नंद ॥ मङ्गल थेनु रेनु भुत्र मङ्गल, मङ्गल मधुर बजावत बेनु । मङ्गल गोपवधू परिरंभन, मङ्गल कार्लिदि पय फैनु ॥ मङ्गल चरन कमल मिन मङ्गल, मङ्गल करिति जगत निवास । श्रमुदिन मङ्गल ध्यान धरत मुनि, मङ्गल मित परमानंददास'॥६॥। (भैरव)

मक्षलं मङ्गलं त्रज मुवि मङ्गलं, मङ्गलंभिह श्रीलच्मण् नंद । मङ्गल ऋप महालच्मीपित, जलनिधि पूरणचंद ॥ मङ्गलमय ऋत सात्मज गोपीनाथ, मङ्गल रूप रुक्मिण मङ्गल पद्मावतीशं। मङ्गल जितत तनुज श्री गिरिधर गोविंद, वालऋष्ण, गोऋलपित, रघुनाथ जगदीशं॥ मंगल बद्ध क श्रीयदुपित,घनस्याम, पितु समान श्री विट्ठल सुखाभिधानं। मंगलमय ऋत ऋत महाभिय बङ्गभ, सेवन मतमंगल ऋत देवी संतानं॥ मंगल मंगल गोबद्ध नधर मंगलमय, रस लीलासागर रस पूरित भावं। वन्देऽहं त सततं मन्मथ 'परमानन्द', मदनमय ब्रजपित मुखगत मुरली रावं॥ ६८॥।

# उपस्थिति काल-सूचक--

(भैरव)

प्रात समें उठ किरये श्रीलञ्चमन सुत गान। प्रगट भये श्री बञ्चम प्रभु, देत भक्ति दान।। श्री विट्ठलेस महाप्रभु, ह्रप के निधान। श्रीगिरघर श्री गिरघर, उदय भयो भान।। श्री गोविंद आनंदकंद, कहा बरनों गुन गान। श्री वालकृष्ण बाल के िल, ह्रप ही सुहान।। श्री गोकुलनाथ प्रगट कियो मारग वस्तान। श्री रघुनाथलाल देखि, मन्मथ ही लजान।। श्री यदुनाथ महाप्रभु, पूरन भगवान। श्री घनस्याम पूरनकाम, पोथी में ध्यान।। पांडुरंग विट्ठलेस, करत वेद गान। 'परमानंद' निरख लीला थके सुर विमान।। ६॥।

खड़ी बाली-

### (बिलावल)

देखोरी यह कैसा बालक, रानी जसुमित जाया हैं। सुन्दर बदन कमल दल लोचन, देखत चन्द्र लजाया है ॥ पूरन ब्रह्म अलख अबिनासी, प्रकट नन्द घर आया है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, केसरि तिलक लगाया है।। कानन कुंडल गल बीच माला, कोटि भानु छवि छाया है। संख चक्र गदा पद्म बिराजैं, चतुर्भेज रूप बनाया है।। परमेश्वर पुरुषोत्तम स्वामी, यसोमिति सुत कहलाया है। मच्छ कच्छ वराह श्रीर वामन, राम रूप दरसाया है ॥ खंभ फारि प्रगटे नरहरि वपु जन प्रहताद छुड़ाया है। परसराम वयु निःकलंक होय, भूय का भार मिटाया है॥ काली मरदन कंस निकंदन, गौपीनाथ कहाया है। मधुसूर्न माधव पकुन्द प्रभु, भक्त वत्सल पद पाया है।। दामोदर गिरधर गोपाल हरि, त्रिभुवन पति मन भाया है। सिव सनकादिक श्रह ब्रह्मादिक, सेस सहस मुख गाया है।। मुर नर मुनि के ध्यान न त्रावत, ऋदूत जाकी माया है। सी परत्रह्म प्रगट होय ब्रज में, लूट लूट दिध खाया है।। 'परमानंद' कृष्ण मन मोहन, चरन कमल चित लाया है।।७०॥

#### नाम महात्म्य-

### (गोरी)

हरिजू को नाम सदा सुख दाता। करो जू प्रीति निश्चल मेरे मन, त्र्यानंद मूल विधाता।। जाकै सरन गये भय नांही, सकल बात को झाता। 'परमानंद दास' को ठाकुर, संकर्षन को भ्राता॥७१॥

### (सारंग)

कृष्ण कथा बिनु कृष्ण नाम बिनु, कृष्ण मिक्त बिनु दिवस जात। वह प्रानी काहे कों जीवत, नहीं मुख बदत कृष्ण की बात । अवन न कथा स्याम सुन्दर की, राम कृष्ण रसना नहीं कूरित । मानुष जनम कहाँ पावेगो, ध्यान धर घनस्याम चतुर मित ।। जो यह लोक परम सुख राखत, अक परतोक करत प्रतिपाल । 'परमानंद दास' को ठाकुर, अति गंभीर दीनानाथ दयाल ॥ ९२॥

### द्राशा-

### (सारंग)

# गई न आस पापिनी देहैं।

तिज सेवा बैंकुं ठनाथ की, नीच लोक के संग रहें हैं। जिनको मुख देखें दुख लागे, तिनसों राजा राय कहें हैं।। फिट मंद मृढ अयम अभिमानी, आसा लागि दुर्वचन सहै हैं। नाहिन कुपा स्याम सुंदर की, अपने खागे जात बहै हैं। 'परमानंद' प्रभु सब सुर्खेदाता, गुन विवार नहीं नेप गहै हैं।। ७३॥

# ३—कुंमान्हास

# गुरु और ईश्वर में अभेद बुद्धि सूचक-

(देवगंधार)

बरनों श्रीवल्लभ अवतार । श्रीगोकुलपित प्रगटे फिरगोकुल, सकल विश्व आधार । सेवा भजन बताये निज जनकों मेटघो है यम व्यवहार । 'कुंभनदास' प्रभु गिरिधर आये सबहि उतारें पार ॥१॥

# भंदिर संबंध सूचक-

### (बिहाग)

वे देखी वरत भरोखन दीपक हिर पौहें ऊंची चित्रमारी।
सुंदर बदन निहारन कारन, राख्यो है बहुत यतन कांर प्यारी।
कंठ लगाय भुज दे सिरहानें अधर अमृत पीवत सकमारी।
तन मन मिलिरी प्रान प्यारंसों नौतन छिब बाढ़ी अति भारी।
'कुंभनदास' दंपति सौभग सींवा जोरी भनी बनी इक मारी।
नवनागरी मनोहर राधे नवल लाल श्रीगोबद्ध गधारी।।२॥

# श्रीगुसांईजी के प्राकटच की बधाई—

(सारंग)

प्रगट भये फिरि बल्लभ त्र्याय ।

सेवारस विस्तार करन कों, गूढ़ ज्ञान सब प्रगट दिखाय ॥ निजजन सकल किये पावन घन घर-घर बंदनवार बंनाय । 'कुंभनदास' गिरिघर गुन महिमा बंदीजन चारन गुन गाय ॥३॥

### ( देवगंधार )

श्राज बधाई श्रीवल्लभद्वार । प्रगट भये पूरन पुरुषोत्तम, लीला करन श्रवतार ॥ भागि उदै सब दैवी जीवन के निःसाधन जन किये उद्धार । 'कुंभनदास' गिरिधरन जुगल वपु निगम श्रगम सब साधन सार ॥४॥

### आरती का रूपक-

### (कैंदारी)

लाल के बदन पर आरती वारों।

चार चितवन करों साजनी की युक्तिवाती अगनित घृत कपुर की बारों।। संख धुनि भेरी मृदंग भालिर भांभ ताल घंटा बाजे बहुत विस्तारों। गाउं गुन स्थाम स्थामा रसनको स्वादरस परम हरखत चमर कर ढारों।। कोटि उद्योत रिवकांत अंग अंग छिक सैकल भूलोकको तिमिर टारों। 'दास कंभन' पिय लाल गिरिधरनको रूप देखि नयन भरभर निहारों॥।

# सरुवत्वसूचक टोंडके घना का पद--

(सार्ग)

लाल तोहि भावें टोंडको घनौ। कांटा भागे गोखरू लागे फटयो जात यह तनौ।। सिहैं कहा लोकड़ी को डर, यह कहा वानिक बन्यो। 'कुंभनदास' तुम गोवर्द्ध नधर वह कौन रांड टेट्टनिको जन्यो।।६।।

# जाड़े की विदा-

'( सार'ग )

विधाता श्रवतन की सुधि लीजें। जो प्रीतम पर घर जैहें, यह दुख तुम सुन लीजें।। बैरी[मनोज उच्या श्रंग श्रंग में सीत लगे तन छीजें। 'कुंभनदास'प्रभू गोवर्द्ध नघर या जाड़ेकों विदा करिदीजें।।आ।

# स्वरूपासक्ति—

<sup>/</sup> ([सारंग])

केते दिन व्हैं जुगये बिनु देखें।
तक्तन किसोर रसिक नंदनंदन कळ्ळ उठत मुख रेखें।।
वह सोभा वह कांति वदन की कोटिक चद बिसेखें।
वह चितवनि वह हाम्य मनोहर वह नटवर वपु मेखें।।
स्यामसुंदर मिलि संग खेलन की आवत जीय अपेखें।
'कुंभनदास' लाल गिरिधर बिनु जीवन जन्म अलेखें।।
हा।

विरह के-

### (धनाश्री)

निरखत रहीये गोवद्ध न गनौ।
मनसा बाचा सुन मेरी सजनी मन इनही के हाथ बिकानौ।।
सुंदर स्याम कमलदत्त लोचन मो तन मुरि मुसिकानौ।
'कुंभनदास' प्रभु गोवद्ध नधर चैनच सांम समानौ॥धा

# फतहपुर, सीकरी जाने का पर--

### (सारंग)

अक्तन कों कहा सीकरी काम । . त्र्यावत जात पन्हैया टूटी. विसर गयो हिर नाम ॥ जाको मुख देखें दु:ख उपजे,ताकों करन परयो परनाम । 'कुंभनदास' लाल गिरिधरच विनु यह सब मृंद्रो धाम ॥१०॥

### (केदारी)

श्रीरत कों समीप बिछरनी श्रायों मेरे ही हीसा। सब की उसीवें श्रपुते सुख श्राली मोकों चाँहत जाय चहुं दीमा। ना जानों यह बिवाता की गति मेरे श्रांक लिखे ऐसें कीन रीसा। 'कुंभनदास' प्रभु गिरिधर कहत निसिदिन रही रटत ज्यों चातक धन ग्रसा।।११॥

# (विहाग)

श्रव दिन राति पहार से भगे।
तक्तें निघटत नाहिन जबतें हिर मधुपुरी गये।
यह जानियत विधाता जुग समकीनें जाम नये।
जागति जात विहात न नेकहु, एसे भाँति ठये॥
अजवासी सब परम दीन श्रित व्याकुल सोच लये।
जनु बिनु प्रान दुखित जलफहगण दारुण होम हये॥
'कुंभनदास' बिछुरत नंदनंदन बहुत संताप द्ये;
अब गिरिधर बिनु रहत निरंतर लोचन नीर छुये॥? ना

विरह के--

### (बिहाग)

तुम्हारे मिलन बिनु दुखित गोपाल ।
श्राति श्रातुर कुलवयू व्रजसुदिर त्यारं विरह बिहाल ॥
श्रीतल चंद तपत भयो दाहत कमल पत्र जानु गरल व्याल ।
चंदन कुसुम सुहाय नहीं धनसार लगत बादी तन ज्वाल ॥
'क्ंभनदास'प्रभु नवधन तुम बिनु कनकलता मानो सुखी प्रीध्मकाल।
श्रधरामृत सींचि लेहु चलहु श्रीगिरिवरधरलाल ॥१॥

श्रीनाथजी का कुं भनदास के खेत में जाने का श्रामास —

(राम रामकर्ता)

माइरी गिरघर के गुन गाऊ।

मेरे तो बर स्थामसुंदर और न रुचि उपजाऊ।

स्रोतन आंगन आड लाडिले इहि भिस दरसन पाऊ।

'कुंमनदास' प्रभु हिलगके कारन लालच लागि रहाऊ॥१४॥

नंदगाँव प्रति गमन का सूचक-

(सारंग)

लालन तेरी चितविन चितही चुरावें। नंदगाम वृषमान पुरा बीच मारग चलन न पावें।। हों तो डग भरों डरों नहिं काहू लिलता दगन चलावें। 'कुंमनदास'प्रमु गोवद्धं नधर घरवों सो क्यों न वतावें।।

# %व्यनभोग का पद—

(सारंग)

छ्पान भोग अरोगन लागै।
श्रीवृषभानु कुंबरि नंदनंदन लै अपुने गन संग अनुरागै॥
विविध भांति पकवान मिठाई विविध विजन धरे रस पागै।
खटरस धरे प्रेम रुचिकारी मधु मेबा अपुने मुख मागै॥
खात खवाबत इसत हॅमावत बिनवत सखी तहां ठाढ़ी आगैं।
जीवत देखि लाल गिरिधरको 'कुंभनदास' हरखित बड़भागें॥१६॥

### गर्पा का पद--

### ( मल्हार )

काहै न बरसत पानी, गुमानी घन।
सुखे सरवर उड़ गये हंसा कमल बेलि कुम्हिलानी॥
दादुर मोर पपैया बोलत कोयल सब्द सुद्दानी।
'कुंभनदास' प्रभु गोवद्ध नधर लाल भये सुखदानी॥१०॥

# गोवर्द्ध न एवं ब्रज की धरनी की शोभा--

(मल्हार)

यह छिब मोपें जात न बरनी। श्रीगोवर्द्ध न की आस पास तें खिल रही सब अरनी।। मदनमोहन पिय खेलन निकसै संग राधे मन हरनी। 'कुंभनदास' प्रभु गोवर्द्ध नधर धन्य धन्य ब्रज की धरनी॥१डी।

श्रीनाथजीके मथुरा गमन समय (सं०१६२३ पर्यंत ) की उपस्थिति सूचक पद—

#### (बिहाग)

बिछुरनों ब यह किन ही कियो।
यातें बुरी पीर श्रीर नाहिन जान भस्म भयो हियो॥
पल पल जुग सम जाई सखीरी क्यों हू न परत जियो।
'कुंभनदास'प्रभुगोवद्ध नधर गवनत,तनमन प्रान संग लियो॥२०॥

# वि॰ सं॰ १६२८ से ३७ तक की उपस्थिति सूचक—

(सारंग)

पवित्रा पहेरें श्रीवल्लभ राजकुमार ।
तीनों लोक पवित्र किये हैं श्रीविट्ठल गिरिधार !!
श्रावन सुक्ल एकादसी होत हैं मंगल चार ।
किर सिंगार सिंहासन बैठें सत बालक परिवार !!
गृह गृह तें सब आवत गावत मोतिन भिर भिर थार ।
'कुंभनदास' प्रभृ तुभ चिरजीयो, देत पवित्रा चदार !!१६!!

# भागवत दशम प्रारंभ ?

### (कान्हरो)

पितामह पास धरनि जू गऊ रूप धरि, करित बिनती बहु बिधि पुकारी । भयो खल भार तुम करो हो मन विवारि, धर्म जज्ञ जन हितकारी ॥ चक्रत ब्रह्मा भये रुद्र ढिंग बैठि के कहत, चलो विष्णु ढिंग करत विचारी। गैये ढिंग विष्णु ने आव आदर कियो, भई चिंता मन हौत भारी ॥ धर्म भुवि तें गयो कह्यो जुगत कैसें करें, चली सिंधु के तट धर्म धारी। करत ऋस्तुति ध्यान देवलोक श्रादि सब. भयो भवि भार जग ताप हारी।। सनत मन की बात अक्त जन हित काज. कर हित हरि आइ सब दै हंकारी। जाउ अपने धाम कौं करो पूरन काम, इरि प्रगट यदुवंस कुल भय हारी ॥ बसत पुर सब बसुदेव देवकी कूख, प्रगटत भये हैं श्री मुरारी । धारे भुज चार कटि पीत पट बनमाल, देखि सत कमल मुख कंस भय भारी ॥ स्याम अह्यो मोहि लै चलो नन्द द्वार में, नन्द के भई है कुमारी । खुलै तारे द्वारपाल सोये सब सिस भयो, पोंढ़े पलना जु सुखकारी । चले धन पुत्र ले पुष्प वृष्टि करें, सिंधु आगे मेष छत्रधारी। चढी अति जमूना चरन जब ही परस, धरधी नंद गृह वलना समारी ॥ भयो जब प्रात सुत जन्म सुनि कुल बधू, बृद्ध आई जो नान मोद भारी। ग्वाल लै दूध दिध छिरक नाचत सबै, नन्द जू ने जायो पूत जब हँसी ब्रजनारी ॥ देत गौटान वह विष्र भाटन जाच के, देत असीस चिरिजयो बनवारी। दास 'कुंभन' सकल भयो श्रानंद ब्रज, देखिये ब्रजनारि चढी श्रटारी ॥

### **१—किलादा**स

# शरगागति सूचक-

(सारंग)

तव तें स्याम सरन हों पायो। जव तें भेंट भई श्रीबल्लभ, निज पति नाम बतायो॥ श्रीर श्रविद्या छांडि मिलन मित, श्रुतिपथ श्राइ दढायो। 'कृष्णदास' जन चहुँ युग खोजत, श्रव नेह्चै मन श्रायो॥१॥

(सारंग)

बल्लभ पतित उद्धारन जानी।

सरन लेत लीला दरसावत, तापर इरत गोबद्ध नरानी ॥ माधन वृथा करत दिन खोबत, श्रीवल्लभ को रूप न जानें। जिनकीकृपा कटाच सकल फल, 'कृष्णदास' नीनों जनम न मानें।।२।'

नाम मंत्र ऋष्टाच्र-

### ं (सारंग)

कृष्ण श्रीकृष्णः शरणं मम उच्चरें। रेन दिन नित्य प्रति मदा पत छिन घड़ी करत विध्वंस श्राखिल श्रघ परहरें।। होत हरि क्य ब्रज भूप भावें सदा श्रमम भवसिंधु को बिना माधन तरें। रहत निस दिवस श्रानंद डर में भरधो, पृष्टि लीला सकल मार उरमें घरें।। रमा श्रज सेष सनकादि सुक सारदा, व्यास नारद रहें पल मुख ना हरें। लाल गिरिधरन की महिमा श्रतुल जनमगी, सरन 'कृष्णदाम' निगम नेति नेति करें।।३॥

# निवेदन मंत्र का-

(सारंग)

कृष्णये कृष्ण मन मांहि गति जानिये। देह ईंद्रिप्रान दारागारादि वित्त आत्मा सकल श्रीकृष्ण की मानिये।। कृष्ण मम स्वामी हों दाम मन वच कर्म, कृष्ण कर्ता सकल विश्व के जानिये। 'कृष्णदासनिनाथ' लाल गिरिधरन चरन, रज बङ्कभादीस सिर सानिय ॥॥।

#### बल्लभ अवतार--

### ( देवगंधार )

### प्रगटे श्री बल्लभ अवतार।

प्रगट भये पूरन पुरुषोत्ताम, सकत श्रुतिन को सार ।।
तबहि प्रगट वसुदेव सुवन तुम, ह्रयो सकत भुव भार ।
बात केति सुख नंद महर कों, दियो विविध विस्तार ॥
जात बहें है सकत जीव कित, भवसागर की धार ।
तिन्हे बांह गृहि चरन कमत तर, राखे परम उदार ॥
जुग जुग राज करों श्री गोकुत, बज में नित बिहार ।
'कृष्णुदास' कों करो कुपा ये, जीवन प्रान आधार ॥।॥॥

### श्री बल्लभ स्वरूपासक्ति—

#### (बिहाग)

रसिक बिनु रसकी बात कासों किहये।
श्री बल्लम प्रमु रसिक सिरोमिन सर्वस्व इनकों दृइए।।
ऐसी और कीन जग मांही जा आगे सिर नइए।
'कृटणुदास' श्रीबल्लभ कृपा बिनु गिरधरलाल कहां सों पड़ए।।

# श्रीनाथ जी के मन्दिर का स्चन-

(सारंग)

पहेरत पाट पवित्रा मोहन नंदरानी पहेरावों। जंबु नग कंचन के तारे बीच बीच रतन जडावे।। पूत्रा सुहारी श्रीर लडुवा लें हॅसि हॅसि गोद भरावे। 'कृष्णदास' श्रीनाथ जुके मंदिर प्रसुदित मंगल गावे॥ ।।

#### ( श्रादापरी )

भोगी भोग करत सब रस कौ।

श्रास पास प्रकुाञ्चित मन फूले गावत भक्त सुजस की । करत तहां टहेल निरंतर रहेत श्री राधा बस की । 'कुष्णदास' ठाड़ो सिंघद्वारे पीवत प्रेम पीयूषकों ॥=॥

# श्री गोपीनाथ जी की वधाई--

(सारंग)

### घर घर आनंद हीत बधाई।

श्री बल्लभ गृह प्रगट भये हैं श्री गोपीनाथ कुंवर सुखदाई।।
धनि २ त्राश्विन बिद द्वादसी दिन धिन २ वार नत्त्रत्र सुहाई।
धिन धिन भाग खुलै भक्तन के धिन धिन कूंख श्रकाजु माई।।
मंगल कलस विराजित द्वारें तोरन माल बंघाई।
कुमकुम श्रन्तत थार हाथ लें गावत ब्रजबधू श्राई।।
टीकों करित निहारित श्री मुख बारित श्रारित लोन कराई।
जुग जुग राज करों यह ढौटा दैत श्रसीस सबैं मन भाई।।
जै जेकार भयो त्रिभुवन में देवन दुंदुभी नाद बजाई।
श्री बल्लम सुत चरन कमल रज 'कुष्णदास' न्योछाविर पाई॥।

# श्री गुसांई जी की बधाई का ढाढी---

(देश)

गोकुल में आनंद भयो है घर घर बजत बधाई।
श्री बल्लम गृह प्रगट भये हैं श्री बिट्ठल सुखदाई।
सब मिलि संग चली तुम मेरे जो भावे सो लीजे।
भये मनोरथ मन के भाये अपुनो चिंत्यो कीजे।
उदय भयो गोकुल को चंदा पूजी मन की आस।
भक्त मन आनंद भयो है दुख इन्द भये सब नास।।
देस देस के भिज्जक गुनीजन रहस्य बधायो गावें।
एक नाचे एक करे हैं कुलाहल जो मांगे सो पावे।।
काहे को बिलंब करत हो भैया वेगि चलो उठि घाई।
श्री बल्लम सुत को द्रसन देखें जनम जनम दुख जाई।।
आष्ट्रसिद्ध नवनिधि लक्षी ठाडी रहेत हैं द्वार।
ताकी आरे दृष्टि भिर भिर कें कोड नांहि निहार।।
श्री बल्लम करना मय सागर बांह पकरि गहे लीनो।
'कृष्णदास' दाढी अपने कों अभय पदारथ दीनो।।१०॥

# यनिष्ट प्रसंग सचक-

### (सार्ग)

ताही कों सिर नाँइये जो श्रीबल्लभ सुत पद रज रित होय। कीजै कहा आन उंचे पद तिनसों कहा सगाई मोय।। जाकै मन में उप्र भरम है श्री विद्रुल श्री गिरिधर दोय । ताको संग विषम विषद्व तें भूले चतुर करो मति कोय ॥ सारासार विचार मतो करि श्रति बीच गोधन लियोहै निचीय। तहां नवसीत प्रगट पुरुषोत्तम सहजहि गौरस लियो है बिलोय।। उम्र प्रताप देख अपने चख अस्मसार ज्यों भिद्रैं न तीय। 'कृष्णदास' सुर तें असुर भये असुर तें सुर भये चरनन छोय ॥११॥

(सारंग)

बलिहारी श्री विट्रलेस की जिन जगत उद्घारयो। माया विधु तैं तारि कैं भव पार उतारयो ॥ पाप पुन्य जीव दुष्ट को ह्रदे नांहि बिचारयो । 'कृष्णदास' की बांह पकरि मारग में डारबी ॥१२॥

(कान्हरो)

परम कृपान श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे साथें। ने जन सरन श्राय श्रनुसरिह गही सौंपत श्रीगोवर्द्धननार्थे।। परम उदार चतुर चिंतामिन राखत भवधारा तें साथैं। भिज 'कुष्णदास' काज सब सग्हीं जो जानें श्रीविट्टलनाथें॥१३॥ श्रीनाथजी ने अपराध चुमा किया उसका सुचक-

(कान्हरो)

परम कृपाल श्रीनन्दके नन्दन करी कृपा मोहि अपुनो जानिकें। मेरे सब अपराध निवारे श्रीवल्लभ की कानि मानिकें॥ श्रीजमुनाजल पान करायो कोटिन अघ कटवाये प्रानकै। पुष्टि तुष्टि मन नेम यही निस 'कुब्ल्दास' गिरिधरन आनके ॥१४॥

### संकटकाल सूचक पद--

( सारंग)

चक्रधर संखधर गदाधर पदाधर, नंद के कुमार तुम त्रिविध टारो मेरी।। विध्न हरन मंगल करन नटवर वपु स्याम वरन।
दुःख दारिद्र संकट सबै करहु निवेरी।।
राजन प्रति राज महाराज त्रिमोवन नायक,
परम उदार आयों सरन निज नेरो।।
'कृष्णदास' की आस पूजिबो परिपूरन सबै.
बार वार करों प्रनाम चरनन को चेरो।।१४॥

### द्वादश राशी का-

#### ( ग्रडानो)

मीन से चपल श्रह मेष हुन लागे पल,

श्रुष म सी गति लिये डोलत भवन में !

मिश्रुत पें चले श्रंक करक लावे सिंह,

कन्या प्रवेस सो तो श्रायो तेर तन में !!

तुला जिन फरें श्राली वृश्चिक व्यथासमान,

धतुषसी सींह मौहै मकर तैरे प्रनमें !

कुंभ जैसे कुच साज मेंट पिय श्रंक श्राज.

दंपति छिब निरिद्ध 'कुष्णदाम' हरिख मनमें !!१६॥

# आरती—

### (वसन्त)

### श्रारती वारती राधिका नागगी।

तन कनक थाल भूषन रत्नदीप कुच कमल मुक्तावली मंगल उज्ञागरी॥ अनुराग छत्र अंचल चमर नयनचल भाव कुमुमांजली छुँडनी गुनश्र ।गरी। किट रिनेत मेखला सुभग घंटावली भालरी संख जय कीरति उचागरी॥ मखी जूथन लिये विविध भोगन किये सुखदे गिरिधरन रिकवित सुहागरी। विष्णुस्वामि सुमतवर्ती श्रीवल्लभ पद पद्म नमन कृष्णुदास बहुभागरी १७ वंसत श्रागम—

### (मलार)

देखरी देख रितुराज आगम सखी सकत वन फून आनंद छायो। नाल कदली ध्वजा उमग अति फरहर संग ले आपनी फौज लायो॥ कोकिला कीर गुनगान आगें करत भूंग भेरि लिये संग आयो। घुरत निमान घनवीर मोरन कियो करत पिक शब्द गन अति सुहायो॥ फिरत हैं हंस पदचर चकोरन बहाँ सैलरथ चमक चढि धमिक आयो। उड़त वासध नव कुमकुमा अरगजा त्रियन के कुचन तक तम करायो।। पांच ले बान चहुं ओर छोड़े प्रथम चांपले आप हाथन चलायो। हैर कर धायधप लरत अति बीर लों घेर चहुं ओर गढ़ मान ढायो।। परी अति खलबली नारि डर मदनकी मिलन मिलि स्याम अंचल फिरायो जीत सब सुमट छु छ्लादास खंदा वियुन आय गिरिधरनके सीस नायो॥ नेचुकी—

### (गोरीं)

श्रावत बनै कान्ह गोप बालक संग नेचुकी खुररेनु छुरित श्रालकावली। भोंह मन्मथ चाप वक्र लोचन बान सीस सोभित मत्त मयूर चंद्रावली।। उदित उडुराज सुंदर सिरोमनि वदन निरख फूली नवल युवित कुमुदावली। श्राह्म सकुचत श्रधरविंब फल उपहसत कछुक प्रगटित होत कुंद दशनावली।। श्रवन कुंडल तिलक भाल बेसर नाक कंठ कौरतुम मनि सुभग त्रिवलावली। रत्नहाटक जटित उरिस पदकन पांत बीच राजत सुभग मलक सुक्तावली।। वलय कंकन बाज् बंद श्राजानु मुज मुद्रिका करतल विराजत नखावली। क्वान श्रीन कर सुरितका मोहित श्रिखल विश्व गोपिका जन मनिस प्रथित प्रभावली॥ कटि खुद्र घंटिका जटित हीरामनि नाभि श्रंबुज बिलत भूग रोमावली। धाय कबहुक चलत भक्त जानि पिय गंड मिडत रुचिर श्रमजल कणावली।। पीतकौरोय परिधान सुंदर श्रम चलत नूपर बजत गीत शब्दावली। इदय 'कृष्णदास' गिरिवरधरनलालकी चरन नख चिद्रका हरत तिमिरावली।।१६॥

### वृंदावन गये उस समय का-

(कान्हरो)

श्रीविद्दल जूके चरनन की बलि।

हमसे पितत उद्धारन कारन परम कृपाल आपु आये चिल ।। उड्ज्वल अरून द्यारंग रंजित नव नखचंद्र विरह तम निर्देशि । सेवत मुखकर सोमन पावन भिक्त मुदित लिलत पद आंजुिल ॥ अति सें मृदुल सुगंध सुसीतल परसत त्रिविध ताप डारत मिल । कहैं 'कृष्णदास' वार एक सुधि कर तेरी कहा करेगी रिपु किल ॥२०॥

# दृंदावन जाने के प्रसंग की पृष्टि-

(कान्हरो)

देख जिऊं माई नयन रंगीलो ।
ले चित संखीरी तेरे पाँय लागों गोवर्द्ध नघर छैल छुबीलो ॥
नवरंग नवल गुनसागर नवल रूप नवभांति नवीलो ।
रसमय रसिकनी श्रोंहन रसमय वचन रसाल रसीलो ॥
सुंदर सुभग सुभगता सीमा सुभग सुदेस सुभाग्य सुसीलो ।
कुष्णदास'प्रभु रसिक मुकुट मिन सुभग चरित्ररिपु दलन हठीलो॥२०

### स्वामिनी स्वरूप —

### (सारंग)

श्चवहीतें मनमथ चित्त चोरित कहा करेगी जोबन बिरियाँ।
मनहर लेति तनक चितविन में फेरित हैं नयनन की निरयाँ॥
तेरों तन गिरिधरन लाल हित सब गुन रास विश्वाता धरियाँ।
'कृष्णदास' प्रभु गिरिधर नागर रिक्षयित हँमित सहज फुल करियाँ॥

# श्राचार्य चरित्र सचक पद---

(सारंग)

सेवा करन प्रगट ज़ज आये।

श्रीतछमन गृह वन्तम प्रगटे तिनके बिटुलनाथ कहाये॥
श्रितमत को अप्रभाष्य बिचारि श्री भागवत अर्थ प्रगटाये।
मायावाद अन्य धर्म खंडन करि बिष्णुस्वामि पथ जग ज्योति चलाये॥
श्रीगोपाल मंत्र अरु चारु अष्टाचर को श्रवन कराये।
गद्यमंत्र सब जीवन कों दें, कृष्ण् चरन सबके चित्त लाये॥
तीन परिक्रमा करिकें द्वारका देसहू, श्रीरनञ्जोड़ छाये।
नवधाभित्त बिचारि चित्त, नव स्वरूप को दरम दिखाये॥
श्रीनवनीत, चंद्र, श्रीनटवर, मदनमोहन, गिरिधरन, भाये।
द्वारकेस, मथुरेस, विटुल, श्रीबालंकुष्ण, गिरिधरन सुहाये॥
सब कों सैवा कारन श्रीयमुना जल पान कराये।
श्रीगोवद्धन रामकृण् को विमत विमत जस गाये॥
दास भावसों आपु बिराजत सुनि वचनामृत कोंड न अधाये।
स्यामसुद्र पदरज भताप तें 'कृष्णुदास' यह दरसन पाये॥
स्यामसुद्र पदरज भताप तें 'कृष्णुदास' यह दरसन पाये॥

## त्रेम की पेंठ ---

(सारंग)

व्रजपुर पेंठ बिकत हैं प्रेम।
मनमानिक के बदले पैयत एह नेह की नैम।।
बिरह बांस संपुट में सजनी राखे जिय में एम।
'कृष्णदास' करि जतन घनेरी ज्यों रक राख़त हम।।२४॥

## स्वामिनी प्रति कृष्णासक्ति—

( श्रासावरी )

नयनन में बस रही री लाल के नागरी नेक न निसरित । नेरे तन की नवरंग बानिक रिसक कुंबर के चित्ततें न बिसरित ॥ तेरी मन श्रक्त गिरिधर पिय की बहु बिधान एकी किर मिसरत । कुब्लदास' गिरिधरन रिसकवर सुवस करनकीं सीखी हैं कसरत॥२४॥

## उपस्थिति काल स्चक-

(गौरी)

वंदों श्रीविट्ठल चरणं।

वंस तिलक जु भोग मुक्ता जगतपति गिरिधरणं।।
करुणामय गोविंद पकटे किल-जिव अधोगत तरणं।
श्रीवालकृष्ण विनोद देखि हिय प्रेम पुलक तन करणं॥
कर कमल गोकुलनाथ विराजत नवनीत सुभग सुवरणं।
द्विजपति श्रीरघुनाथ कीरित कहें हैं श्रुति वरणं॥
जदुनाथ श्रनाथ के प्रभु विश्वभार ही हरणं।
श्रीवनस्याम पूरण काम भक्त मन 'कृष्णदास' शरणं॥२६॥

# उपस्थिति काल सूचक— '

(वसंत)

खेतत वसंत वर विट्ठलेस राय । निज सेवक सुख देखत आय ॥
श्रीगिरिधर राजा बुताय । श्रीगोविंदराय पिचकारी लाय ॥
श्रीवालकृष्ण छिब कही न जाय । श्रीगोकुत्तनाथ लीला दिखाय ॥
रघुनाथलाल अरगजा लाय । श्रीजदुनाथ चोवा मंगाय ॥
वनस्याम धाय भेंटन भराय । सब बालक खेलत एक दांय ॥
तहां सूरदास नाँवत है आय । परमानंद घोरि गुलाल लाय ॥

चतुर्भं ज प्रमु केसर माट भराय । छोतस्वामी हु बूका फेंके जाय ॥
तंद्दास निरिख छिब कहत त्राय । गावें छुंभनदास बीना बजाय ॥
तब गोविंद बांकि छिरकें त्राय । कोड नाँचत देह दसा भुताय ॥
सब बातक हो हो बोलें जाय । उड़यी श्रवीर गुलाल घुंधर फराय ॥
विचकाई इत उत छीटे जाय । कोड फेंकत फूलत अपने भाय ॥
कोड चोवा ले छिरके बनाय । बाजें ताल मृदंग उपंग भाय ॥
वीच बाजत मृहचंग मुरली जाय । कोऊ डफ लें महुविर सों मिलाय ।
एक नाँचत पग नूपुर बजाय । बाढ्यो सुख समुद्र कछु कहयो न जाय ॥
मब वालक भीने श्रंग चुवाय । भक्तन घर घर सुख ही छाय ॥
सोभा कहें कहा कि हू बनाय । यह सुख सब संवक दिखाय ॥
सुर कुमुमन बरखत त्राय त्राय । तहां 'कुप्णदास' बितहारी जाय ॥२७
हिन्दी भाषा मिश्रित—

### 3, 411 (414)

(बिलावल)

प्रगटे श्रीविट्तनाथ जू जग भया उजियारा।
पौष कृष्ण नौभी दिना प्रभु तिया अवतारा॥
निरखत पूरत चंद्रमा कुमुदनी विकसानी ।
सरिता सिंधु सरीवरा भयो निर्मत पानी ॥
भक्तन मन आनंद भयो गावें मृदु बानी ।
चिं विमान सब देवता जै जै मुख बानी ॥
गोकुत में आनंद भयो सब करत कलोता।
नर नारी नाचै सब ताजन पट खोता ॥
कित्युग में द्वापर भयो सब जीव उद्धारें ।
गुन औगुन प्रभु ना गिनें किये एक सारें ॥
सेवा रीति बतायकें निर्भे करि डारें ।
जोगी जज्ञ तप निंह सो. है कित्युग मांहैं ॥
वहें जात जीव देखिकें राखें गिंह बांही ।
किष्णदास' अपुनो कियो चरनन की छांही ॥

## ५-छीत्रवामी

## शरण मंत्र प्राप्ति का संकेत-

(कान्हरी)

श्रीविट्ठल प्रमु जगत उद्घारन देखों भूतल श्राये री । नख मिख मुंदर रूप कहा कहुं कोटिक काम लजाये री ॥ श्रमेक जीव किये जू कृतारथ श्रम्यन सुनत उठि धाये री । सरन मंत्र श्रम्यन सुनाइ के पुरूषोत्तम कर गहाये री ॥ सेष सहस्र मुख निसदिन गावें तोड पार न पावें री । 'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविट्ठल प्रेम प्रतीत सब धावें री ॥१॥

#### (देवगंधार)

श्रीविद्रुत प्रगटे ब्रजनाथ । नंदनंदन ऋतिजुग में त्राये निजजन किये सनाथ ॥ तब श्रसुरन को नास कियो हरि श्रव माया मत नासे । नब गोपीजन कों सुख दीनो श्रव निज भक्तन एसे ॥ तब के वेद पंथ छोड़ि रास रिम नाना भाव बताये । श्रव स्त्री शूद्रादिक सबकों ब्रह्मसंबंध कराये ॥ यह विधि प्रगट करी निज लीता बल्लभराज दुतारें ॥ 'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविद्रुत इनकों वेद पुकारें ॥ ।

## शर्गकाल के ज्ञान में सहायक-

(धनाश्री)

कित में प्रगट अये कल्यान।
सकत त्रमंगत दूरि किये हैं, नासत तिमिर उद्दे भयो भाना।
भये मनोरथ सब भक्तन के, पायो पद निरवान।
ज्ञीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविट्ठत वारों तन मन प्रान ॥३॥

## श्ररण समय के प्रसंग का---

(बिहाग)

भई श्रव गिरिधर सों पहचानि। कपट रूप धरि छलिवे आयो पुरूषोत्तम नहिं जान॥ छोटो बड़ो कछु निह जान्यो छाय रह्यो श्रज्ञान। 'छीतस्वामी' देखत श्रपनायो श्रीविट्टल कृपा उदार।।४॥

## गिरिराज बास सूचक--

(विहाग)

मोहे भरौसौ श्रीगिरिराज की। कहा जुभयो तन मन धन जोबन जोरे, भक्तिबिना कहा काजकौ॥

ऊंची मेडी कहाजू कामकी व्रजवसियौ भलो छाज कौ। 'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविट्टल श्रीवल्लभ कुल सिरताज को।।।।।

### गोकुल का स्वामित्व सूचक----

(धनाश्री)

श्रीवरूतभनंदन की बित जाऊं। जे गोवर्धन वसत निरंतर गोकुत जाकी गाऊं॥ जे द्वारावती जदुकुत नायक मथुरा जाकी ठांऊं। जे वृंदावन केति करत हैं देखत छिब न श्रघाऊं॥ वामन रूप छल्यो बितराजा ताके चरन चित्ता लाऊं। 'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविद्वत कहियत जाकी नाऊं॥६॥

## जगतगुरू व गुसांई की पदवी सूचक पद----

( देवगंधार )

जगतगुरू श्रीवट्ठलनाथ गुसाई।
श्रीर गुसाई काहे कों कहावत उदर भरन के ताई।।
धर्म श्रादि पुरुषारथ चारों सो इनके गृह मांही।
तुम्हारे चरन प्रताप तेज तें त्रिविध ताप भिज जांही॥
माला तिलक कंठ दें माथें संख चक्र जो धराई।
'द्वीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविट्ठल भिक्त पद्दं पंकज पाई।।।।।।

## नहीं जाँचने का प्रन-

(बिहाग)

जाँचों श्रीविट्ठलनाथ गुसांई। मन कर्म वचन मेरे श्रीविट्ठल ऋौर न दूजो सांई॥ श्रीर जाँचे तो जननी लाजें करों इनके मन भाई।
'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविटुल तन श्री ताप नसाई ॥५॥ ।
(बिहाग)

हम तो श्रीविट्ठलनाथ उपासी। सदा सेवों श्रीवल्लभनंदन कहा करों जाय कासी॥ इनहें छांडि श्रीर हि धावें सो कहिये श्रसुरासी। 'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविट्ठल वानी निगम प्रकासी॥ध॥

## श्राश्रय सूचक---

#### (बिहाग)

मोहि बल है दोऊ ठौर को।

एक भरौसो हिर भक्तन को दूजो नंदिकसोर की।। मनसा वाचा ख्रौर कर्मणा नाही भरोसी ख्रौर को। 'छीतस्वामी'गिरिधरनश्रीविट्ठलश्रीवल्लभलकुल सिरमौर कौ॥१०॥

#### प्रकट कृष्ण अवतार-

#### (देवगंधार)

जय श्रीबलल्भराज कुमार,परमानंद कपट खंडनकरि सकल वेद्घुरधार।
परम पुनीत, तपोनिधि पावनतन शोभा जित मार॥
निज मुख कथित कृष्ण लीलामृत सकल जीव निस्तार।
निजमत सुदृढ़ सुकृत हरि पद नवधा भक्ति प्रचार॥
दुरित दूरेत श्रवेत प्रते गिति हातेत पतित उद्धार॥
निहं मित नाथ कहां लों बरनों श्रगनित गुन गन सार।
'श्रीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविट्टल प्रगट कृष्ण श्रवतार॥११॥

## (देवगंधार)

श्रव कें द्विजवर है सुख दीनो। तब कें नंद जसोदा नंदन है हिर श्रानंद कीनो। तब कीनो गोपाल रूप श्रव वेद स्मृति दृढ़ चीनो॥ 'छीतस्वामी'गिरिधरन श्रीविट्टल भक्ति कपा रस भीनो॥१२॥

#### श्रष्ट समय का---

#### ( आसावरी )

श्रीविद्रलनाथ गात श्रति कोमलसों मिलि रहत गोवर्द्ध न धारी। कहा कहीं दोउन की प्रीति गीति परत न कहं पत्क ओट टारी ॥ खेलत हसत परस्पर दोड तोड करत या विधि सेवारी । कर जोगें श्रीर सीस नमावे पेंठत निज मंदिर की द्वारी ॥ विविध भांति के करत प्रबोधें उठे जु ब्रज जुवतिन सुखकारी। त्रालस भरे नैन रस मातै या छवि पर तन मन बलिहारी।। कंचन थार साज धरि आगें श्रीजमुना जलसों भरी भारी। करि मनुहार लिवाये रुचि सों पुनः मंगल श्राग्ती उतारी । सकत सींज धरि सिंगार को बेठारे पिय कनक विदारी । उबटन उबट स्नान कराये अंग अंगोळ के बेनी सम्हारी ॥ मोर मुकट कटि काछिनी किंकनी सूथन चरन नूपर भनकारी। भुखन नाना विधि घराये और पहेराये ले गुंजारी ॥० भाल तिलक मृगमद को कीनो अंखियनि आंज करी अनियारी। जिन काह की दीठ जो लागे तातें कपोल दिठोना पारी ॥ विबिध क्रसम बनमाल गृही पहरावत तिन कुंज बिहारी। करी कटाच अजजन मन पूरन धरि के बेन आरसी निहारी॥ भोग धरवो गोपीबल्लभ जब ग्वालन घेनु लै चलै बनचारी । दृही धौरी गैया घैया मथि मथि देन पीवत उपजत सुखभारी ॥ ध्रप दीप करि राजभोग धरि थार समर्पि तुलसी संख वारी । किए प्रकार व्यंजन बहुतेरे परम चतुर रस ब्रज की नारी॥ लेत सराहि सराहि नीके कर, कियाँ अचवन जब धरे बीडारी। बीडी देत समार अपुने कर मुरली लक्कट ले निरांजन बारी ॥ करि दंडवन बिनती यह कीनी सदाही रही ऐसी जो कृपारी। श्रीवल्लभ के लाडिले ललन जु खेलत गेंद चौगान पधारी ॥ नव निकुंज सोभा त्रपार है जिन करो बार मग देखि तयारी। नव एल्लव कुसुमन सिज्या रची नव द्रम बेलि नवल तिवारी ।। करि अनोसर गिरि तें उतरे इत उत लगन लागी अति गाढी। ये चितवत उत वे चितवत कहा कहुं श्रति ब्याकुलता री॥ वहां तें ऋपुने धाम पधारे करि संध्या जप पाठ उचारी ।

भोजन किर भक्तन सुख दीनो लियो निश्राम गये वहां री ।। त्रिदल खेल खेले रंग भीने कियो उत्थापन बेगि विचारी । भारी भिर धिर अपने करसों केंद्र मूल फल भोग त्यारी ।। अति ही प्रेम सों लिए हिये में बनसों पधारत बनी बनचारी। गोधन ठाट ग्वाल मंडली मिध आवत संका भोग धिर थारी ।। वेशु वेत्र धिर करी है आरती बड़ो शृंगार कियो तिईं वारी। तन तिया तनसुख को राजन फेंटा सीस लगे घृषरागे॥ धौरी धूमर काजर कारी लै लै नाम सबहीन कों पुकारी। दूध ग्वाल रये सेन भोग धिर दूसरे गुप्त है मुद्ति महारी। बीडी देत कप्र सुवासित किर आरती मुख जो निहारी। सेन कराय आये जब बाहर हिर जू की कथा कहत विस्तारी।। या बिधि सेवा करत करावत भिक्त दिखावत परम उदारी। 'द्वीतस्वामी' गिरिधरन शीविट्टल बरनों कहा एक रसनारी।। श्वीतस्वामी' गिरिधरन शीविट्टल बरनों कहा एक रसनारी।।

## काशी का शास्त्रार्थ-

#### ( देवगधार )

जीति फिर सांवरे ने कासी।
तब वे रूप सुदरसन मुख ले श्रब खट दरसन मये नासी।
तब पंडरीखन मेख घरी श्रव पंडित वाद विनासी।
'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविट्टल श्रव हैं गोकुल बासी।। १४।।

## उपस्थिति सूचक-

#### (देवगंबार)

विहरत सातों रूप घरें।
सदा प्रगट श्रीवल्लभनंदन द्विजकुल भक्ति वरें।।
श्रीगिरिधर राजाधिराज ब्रजराज ख्योत करें।
श्रीगीविंद इंदु जग किरन सींचत सुधा खरें।।
श्रीबालकृष्ण लोचन विसाल देखे मन्मथ कोटि टरें।
गुन लावन्य दया करुना निधि श्रीगोकुलनाथ भरें।।
श्रीरघुपति जदुपति घनसांवल मुनिजन सरन परें।
'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविट्ठल जिहिं भज श्रीखल तरें।। १९।।

## ६—गोशिन्द्स्वामी

## शरण पहले का वृंदायन बास सूचक-

(बिहाग)

जो कोऊ वृंदावन रस चार्खें।
खारी लगत खांड़ श्रीर खारिक श्रान देस की दाखें।।
प्रान समान तजें निहं सींवा लोभ दिखावें लाखें।
भूखो रहैके पावें भाजी निरिख रहत रूप साखें।।
परवौ रहै कुंजन के महियाँ कृष्ण राधिका भाखें।
जन 'गोविंद' बलबीर बिहारां ठकुरानी जो राखें।।।।।।

## शरणकाल के अनुमान में सहायक-

(धनाश्री)

श्रीविट्ठल राजकुनार श्रीगिरिधर अवलोकत मन भयो आनंद। वेद पुराण सज्ञान साध्य सब किल्युग उद्दरन आनंदकंद।। विमल सरीर नाम यस निर्मल विमल बदन की मुसकिन मंद। 'गोविंद' प्रभु प्रगटित संतनहित लीला रूप धरवी गोविंद।।२॥

## शरण के पश्चात् स्वदेश जाने का सूचक-

(बसंत)

श्रीवल्लम करुणा करकें कीजै मोहै निज दासन को दास।
पूरन काम है नाम तिहारी इतनी मो मन पूर ही श्रास ॥
तिहारी कृपा कटाच तें दुरलभ पाइये सुलभ किर अजबास ।
तिहारे सेवकजन संगति बिनु निसदिन मोमन रहत उदास ॥
श्रीवृंदावन गिरि गोवर्द्धन श्रीयमुद्धा तट करहों निवास ।
श्रीहरि बदन चंद सुविमल यस गान करत सुर सदा श्रकास॥
कृपानिधान कृपा करि दीजै जो सब लोग भिटै उपहास ।
दीजें दिब्य देह 'गोविंद' कों इन हम निरखों श्रनुदिन रास ॥३॥

सख्यता सूचक---

(विभास)

हों बिल बिल जाऊँ कलेऊ लाल कीजै। स्तीर खाँड़ घृत अति ही मीठौ है अबको कीर बछ लीजै।। बनी बढ़ें सुनौ मनमोहन मेरी कहा जो पतीजै। श्रीटयो दूध सद्य धीरी की सात घूंट भरि पीजै।। बारने जाऊं कमल मुख ऊपर श्रवरा प्रैम जल भीजै। बहोरयो जाय खेली जमुनातट 'गोविंद' संग करि लीजै।।।।।

## गिल्लो दंडा खेल की पुष्टि--

( नट )

पोत ले आयो भाजि गंवार।
स्वीति विवार धस्यो घर भीतर सिवइ दये लंगवार॥
कवहू तौ निकसैगौ बाहिर ऐसी दर्जगो मार।
'गोविद' सौं तू वैर अब करिकें सुखे न सोवें यार॥॥।

### (बिभास)

पक्च खजूर जंबु बदरी फन लैहो काछिन टैरी द्वार । बालक ज्थ संग बिल मोद्दन चौके करत बिहार ॥ सुंदर कर जननी के ऽब दियौ धाये तबहि नंदकुमार । हीरा रतन परिपूरन भाजन ऐसै परम उदार ॥ लिये लगाय उदर सौं खात जात मीठै परम रसाल । जूठी गुठली मारत 'गोविंद' कों हँसत हँसावत ग्वाल ॥६॥

### (बिहाग)

जामें जेती गुन हैं आली लालन सब जानत हैं। सकल गुन निधान जानि ताकी जू तैसीय मानत हैं।। उनके आगे ऽब अपनी अधिकाई भूलि कोड बखानत है। 'गोविंद'प्रमु सकल कला प्रवीन बात जिन चलाबह ते डफानन है।।

### स्वामिनी का देवी पूजन-

## (सारंग)

आयो है हमारे कीऊ संग पूजन चलो कदम बनदेवी। भाव भक्ति मानति सबहिन की बिल न काहू की कळू लेवी।। पूजवत सकल घोखकी कामना सीतल सुखद सकल सुर सेवी। 'गोविंद' प्रभुसों कहत वृषभाननंदनी सुनाय २ कळूक बात औरेगी॥ इ

## गोविंद्दास नाम की पुष्टि---

(गोरी)

प्रमामि श्रीमद् विट्ठलं।
वेद धर्म प्रमाण कारणं जीव मात्र सुखकरणं॥
सृष्टि निर्मल भिक्त तत्त्व विशेष वर्णन तत्परं।
पाखंड वर्तित मनिस मायिक भोह संशय खंडनं॥
श्रीवल्लभ आत्मजं अखिलं पुराण श्रुतिरस पारनं।
करुणानिधि'गोविंददास' प्रभु किल भय नासनं॥ध॥

### प्रिया प्रीतम के संगीत का साचात्कार—

(राग कान्हरो)

प्यारी नवल नागरी संग री संग नवल नागर राई। नवल कुंजबिहारी मनमथ मनहारी सुरत केलि खंग खंग सुखदाई॥ नवल राग कान्हरों जु करत सुघर नवल नवल तान लेत मन भाई। नवल राग दंपति के देखत 'गोविंद' बलि बलि जाई ॥१०॥

## श्रीमद् बल्लभाचार्यजी का जन्म संवत विषयक-

(रायसो)

प्रगट भये श्रीवल्लभ प्रभु आनंद बढ्यो श्रपार।
भूतल महा महोच्छव घर घर मंगल चार ॥
प्रमुदित करत कोलाहल नाचत हैं नरनार।
श्रानंद मगन भये सब दोलत जै जै कार ॥
कुमकुम साथिया घरावति बांधित बंदनवार ॥
मोतियन चौक पुरावत कुंभ कलस हैं श्रपार॥
मात एलम्मा जू कूखें द्विजवर लियो श्रवतार।
मात एलम्मा जू कूखें द्विजवर लियो श्रवतार।
घन्य संवत् पंद्रहा पैंतीस माधौ मास॥
कुष्णपत्त एकादसी नत्तत्रवार सुप्रकास ॥
द्वारें भीर भई श्रित गंधर्व करत हैं गान ।
नारद सारद सेषजु ब्रह्मा रुद्र समान ॥

देत दान कंचन मिन श्री लहमण भटजु उदार।
भूषन बतन दिये सब माता सुदी हार।।
बाजन नात पढ़ावज बीना, नाद सुढार।
ढोल दमामा भेरी, श्रीर नाचन घनसार॥
बाजों बिविध बर्जे नहीं, गिनन न श्रावे पार।
देव विभानन चिह कें बरखन पुष्पन धार॥
महिमा कहां लगि वरनों, कहेन न श्रावे पार।
यह छिब पर विलिहारी जन 'गोविंद' किये निहार॥११।

## ज्योतिषज्ञान विषयक—

(धनाश्री)

बयावी श्रीवल्लभरायके, गृह प्रगटे श्री विट्रलनाथ। तैलंग तिलक श्रीलदमन सुत गृह जनम लियो है स्राय। पुरुषोत्तम वासों कहियत है, निगम सदा गुन गाय ॥ पौष मास सुभ नौमी भृगु दिन इस्त नत्तत्र है सार। बुषभ लगन सुभ योग करण है, धन्य सिसु निरधार ॥ अन्य गुरू तृतीये राहु पंचमे राकापति नवमे केत। सप्तम सक भौम सनि सोभित, अष्टम रवि बुध लेत ॥ गिरि चरणाट सरसरी के तट, फिर लीनो द्विज रूप। ज्ञातिकर्म सब होत विविव विधि, बैठे श्रीवल्लभ भूप।। पंच सब्द बाजें बाजत हैं, गावत गीत सुद्दाये। मंगल कलस बिराजन द्वारें, बंदनवार बंधाये॥ मागध सुत पुरोहित मिलिकें, सुभ त्रासिष सुनाये। देत दान महाराज श्रीबल्लम, फूले अंग न समाये।। महा महोत्तव होत आँगन में, नांचत गुनी अनेक। विविध माँति पाटंबर भूषण, देत न आवे छेक॥ नवपह की महिमा कहिये, जो कहत सबे द्विज आय। पार्खंड धर्म सब दूर करेंगे, वेद धर्म प्रगटाय।। निराकार मायामत खंडन, करेंगे सुखदाय। पुरुषोत्तम साकार भजन विधि, करि सिखवेंगे आय॥ दैवी जीव उद्धारन कारन, महा मंत्र को दान। सरन गये गिरिधर रति उपजत, करत कथा रसपान ॥१२॥

जे हरि ब्रह्म रुद्र के हृद्ये, त्यावत नाहिन ध्यान। सो निजजन गृह वसत निरंतर, अभय करत हैं दान ॥ प्राकृत रूप दिखाय मोदित किये, आसुर मानव जेह। कुषा सुदृष्टि उद्धार किये हैं, स्त्री शुद्रादिक देह ॥ पतित जन पावन करि हैं, प्रभु अनेक देस परदेस । हस्त कमला धर दूर करेंगे, अन्य धर्म को लेस ॥ गोवद्धन धर सो रिन लीला, करेंगे तहाँ जाय। भोग सुंगार वनाय करेंगे, निरख निरख सुख पाय ॥ व्रजमंडत खग मृग को महिमा, करेंगे विस्तार। श्रीयमुना गीवद्धीन, द्रम बेलि, कहत सबे निरधार ॥ प्रम तज्ञणा दे दासन कों, कीनो भव निस्तार। श्रीबल्लभराज तिहारे सुत की, कौरति अपरंपार॥ त्रानंद मन्त भये सुरतर सुनिग्ति गत सुनि सुख पायो। निस्ख मुखारविंद की सोभा, चरन कमल सिर नायो।। सुखसागर उमग्यो महि ऊपर, बरनत बरन्यो न जाई। श्रीवल्लम पद रज महिमा तें, गोविद' यह यस गाई ॥१३॥

इस पद्के अनुसार कुएडली

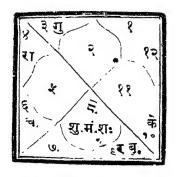

# ७—चृत्भुंजदास

## अल्पवय में शरण आने का संकेत--

( देवगंधार )

श्री विट्ठलनाथ नैन भरि देखें।

पूरत भये मनोरथ सब कछु हुनी जो जिय अपेखें।। श्रीबञ्जभ सुत सरन बिना, पिछलै दिना गये अलेखें। दास 'चतुमु'ज' प्रमु सुख निधि रहिये क्रपा विसेखें॥१॥

### शरण आने के समय का गाया हुआ पद-

(सारंग)

सेवक की सुखरासि, सदा श्रीबल्लभराजकुमार। दरसन ही परसन होत मन, पुरुषोत्तम लीला अवतार।। सुदृढ़ चित्रें सिद्धांत बतायो, लीला जग विस्तार। यह तज आन ज्ञान को धावत भूले कुमित बिचार।। 'चतुभु ज' प्रभु उद्धरे पतित, श्री विट्ठल कुपा उदार। जिनके कहे गहे भुज दृढ़ करि,गिरिधर नंद दुलार भर।। (सारंग)

सब व्रत भंग सखी तबतें, एकहि व्रत निश्चे करि लियो।
खेलत खिरक रिसक नंदनंदन,त्राय श्रचानक दरसन दियो।।
लोक लाज कान कुल सीमा मानों सब संकल्प ही कियो।
मदन गोपाल मनोहर मूरित, नबरस सींच सिरानो हियो।।
ब्यसन पर्यो संतत चित चाहत, रूप सुधा लोचन भरि पियो।
'चतुमुं ज' प्रभु गिरिधरनलाल छबि बिनु देखे परत न जियो।।।।।।।

## गुर-ईश्वर में अभेद बुद्धि---

(देवगंधार)

श्रीविद्रुतनाथ गोकुत भूप। भक्त हित कितजुग में, छपा करि धरै प्रगट स्वरूप॥ सकत धर्म धुरंधर नर हरिभक्ति' निज टढ़ जूप। चरन श्रंबुज सिर सी परसत, सोषत श्रंधकृप॥ श्रापुनही सेवा सिखवत सकत रीति श्रनूप ।।
भोग राग सिंगार नाना चरचि दीप रु धूप ।
'चतुर्भुज' प्रभु गिरिधरन जुगत वपु लीला सदा श्रनूप ॥
नंदनंदन वल्लभनंदन एक प्रान द्वै रूप ॥४॥
श्रीनाथ जी का विरह—

(सारंग)

जब तें जुग समान पत जात ।
जा दिन तें देखें सखी मोहन मोतन मुरि मुसिकात ॥
दरसन दंत ठगोरी मेली कही न सकत कछ बात ।
वीतत घडी पहर पत पत खब कर मींडत पछितात ॥
हदै में ठाढ़ी मेन मूरित मन अटक्यो साँवत गात ।
'चतुर्भुज' प्रभु गिरिधरन मित्तन कों नैनन बहुत अकुलात ॥
श्रीगुसांई जी का विप्रयोग के पश्चात का प्रथम मिलन—

( देवगंधार )

श्रजित गावत गीत बधाये।
श्रीविद्वतनाथ प्रगट पुरुषोत्तम गोकुल गृह जब श्राये।।
धनि धनि यह दिन पहर घर्ग छिनु प्रानजीवन जब श्राये।
धनि यह मंगल रूप नाथ को दरसन दुःख नसाये।।
गोवद्धनधर सुनि श्रानंदित श्रित श्रातुर उठि धाये।
मिलि जू करत श्रीसेर पाछली नैनन नीर वहाये।।
श्रित श्रानंद भवन भवन प्रति सुदित निसान बजाये।
घर घर संगल होत सबन के मोतिन चोक पुराये।।
श्रीवस्त्रभनंदन विरह निकंदन सुक्त घोख सुख पाये।।
दास 'चतुर्भुज' प्रभु इह मंडल पेम के पुंज स्वाये।।६॥

(सारंग)

तिन मधि बैठैं छाक खात मद्दन रूप मंडली रची।
छप्पन भोग छतीसों बिंजन आन आगे थाल सजी।।
एक खात एक इसत परस्पर सबहिन मन सैना बैनी रची।
'चतुर्भुज' प्रभु गिरिघर मुख निरखत ब्रह्मा ईंद्रादिक जै जै कहत
सब ठाट ठची॥७।

## संस्कृत मिश्रित रचना--

(भैगव)

मज श्रीविट्ठल विमल स्वद चरणं।

ताप त्रय शोक भय मोह माया पटल विपति सम रटण दुःख दुरित हरणां।। भक्त हित प्रगट भये दुःख दूर करणा घोषपति रिलक रस भक्ति पथ विदित करणां। श्रमित माया जलिध शोष सर्वज्ञ नृप निगम पथ त्रिभुवन सुदढ़ करणां॥ वचन पीयृष मधु सुरित करुणा उद्धि दरस परस स्मरण त्रैताप हरणां। त्रमर नर नाग पुर द्वितीय समता नहीं दास 'चतुर्भू जा प्रभु चरणा कमल शरणां॥ ।।।।।

जाड़े की विदा- ( लिलत )

ससक ससक रही अपने भवन में चार मासको कियो विहार।
नंदनंदन वृषभानु नंदनी अति कोमल सुंदर सुकुमार।।
कब आत्रोगे मेरे गृह में बिधना पे माँगो अचरा पसार।
'चतुर्भुज'प्रमु नारी वजावत जाड़ो चल्यो दोड कर कार।।।।।

( लित )

नई ऋतुको आगम भयो सजनी जबतें बिदा भयो हेमंत। विरह न के भाग्यनतें आली चल्यो आवत है वसंत॥ मन्हिरि लियो है कुंवरि राधे को तोई। मिलाऊं भाँमतो कंत। 'चतुर्मुज' प्रमु पिय तारी बजावत या जाड़े को आयो अंत॥१०॥

भंगल मगलं का अनुसरण-

(भैरव)

मंगल आरती गोपाल की, माई।
नित उठि मंगल होत निरिद्ध मुख चितविन नैन विसाल की।।
मगल रूप स्थाम सुन्दर की मंगल छवि अकुटी सुभाल की।
'चनुभु जदास' सदा मंगल निधि बानिक गिरिधर लालकी।।११॥

खटऋतु वार्ता के गद्य ग्रन्थ का समर्थन-

(बिहाग)

ललित अजदेश गिरिराज राजै।

घोष सिमंतिनी संग गिरिवरधरन करत नित केलि तहाँ काम लाजै ॥ त्रिबिध पवन संचरै सुखद भरना भरै श्रमित सौरभ तहाँ मधुप गाजै । लालित तक पूल फल फलित खटऋतुसदा चतुभुजदास गिरिधर समाजै १२

## ८—नंदरास

## नाम दीचा सूचक-

#### ( आसावरी )

कृष्ण नाम जबतें अवन सुन्यौरी आली भूली री भवन हों तो वाबरी भईरी। भिर श्रवां नैंन चित्त न परत चैन मुख हून आवें बैन तन की दसा कछू और भईरी। जैतेक नैम धरम ब्रत कीनेगी मैं बहु बिधि अंग अंग भई अवन मईरी। 'नंददास' जाके अवन सुनें यह गित माधुरी मूरित मानों कैसी दुईरी।।१॥

## निवेदन दीचा सूचक-

#### (बिभास)

प्रात समें श्रीवल्लभ सुत को पुरय पिवत्र विमल जस गाऊं।
सुंदर सुभग बदन गिरिधर को निरिष्य निरिष्य हम हियो सिराऊं॥
मोहन मधुर बचन श्रीमुखके श्रवनिन सुनि सुनि हृदय बसाऊं।
तन मन प्रान निवेदि वेद बिधि यह अपन पी हो सुफल कराऊं॥
रहों सदा चरनन के आगों महाप्रसाद को जूठन पाऊं।
'नंददास' यह माँगत हों श्रीवल्लभ कुल को दास कहाऊं॥२॥

#### शरण समय के पद-

#### (विभास)

प्रात समें श्रीवल्तभ सुत को उठत ही रसना लीजिये नाम। श्रानंदकारी प्रमु मंगलकारी श्रमुभ हरन जन पूरन काम।। येही लोक परलोक के बंधु को किह सके तिहार गुनप्राम। 'नंददास'प्रभु रसिक सिरोमनि राज करी पिय गोकुत सुखधाम।।३।।

#### (बिभास्)

प्रात समें श्रीबल्लभ सुत के बदन कमल को दरसन की जै। तीन लोक बंदित पुरुषोत्तम उपमा को पटतर दी जै॥ श्रीबल्लभकुल उदित चंद्रमा यह छिब नयन चकोरन पी जै। 'नंददास' श्रीबल्लभ सुत पर तन मन धन नौ छाबर की जै ४॥

## द्वितीय सभय ब्रजागमन का स्चक-

(धनाश्री)

प्रीति लगी श्रीनंदनंदन सों इन बितु रह्यों न जायरी।
सास ननद को डर लागत है जाउंगी नैन बचायरी।।
गुरुजन सुरजन कुज़की लाजन करत सबहिन मन भायरी।
पुत्र कलत्र कहत जिन जाच्यों हम तुम लागत पाँयरी।।
जाकों सिब नारदमुनि तरसत श्रुति पुरान गुन गायरी।
मुख देखे बितु घट प्रान नहीं रहै जाउंगी पौरि ब्रजरायरी।।
स्यामसुंदर मुख कमज अमृतरस पीयन नांही अघायरी।
'नंददास' प्रभु जीवनयन मिजी जनम सुफज भयो आयरी।।।।।।।

## त्रजके विरह सूचक-

(सोरठ)

लागी रे लागी तोही सौं जीवन लागी।
घर वैठें हों कहाँ लों साधों यह बिरहा बैरागी।।
श्रव हों यह सुख छांड़ि देहोंगी बिहरी वृंदावन बाग।
"नंददास" इन प्रान पपैयन उचित नहि है त्याग।।६॥

## ब्रजकी भक्ति भावना—

#### (कान्हरो)

ताहिके पर वंदन करिहों ूजो श्रीनंदनंदन चरण रित मानी। सो सुख कहा कहत नहीं आवें कृष्ण कृष्ण वोलत मुख बानी। सेवा रीति श्रीति रस जानत श्रीगिरिगोवद्ध न अति सुखदानी। मदा रहत त्रज रज में लोटत न्हात सुधा जमुना पटरानी। सुरलीनाद सुन्यो जो त्रजजन सो अमृत पीवत न अघानी। जिनि जान्यो तिन त्रज बनितारस ज्यों सरिता सब सिंधु समानी। रमा उमा सिव सेस आदि लें स्याम नाम को रट श्रुति ब्रह्म मुलानी। जप तप तारथ धरम नेम त्रज भक्ति बिना नर होय अयानी। जो जन कृष्ण चरन सुख बिलसत श्रीभागवत अमृत बखानी। 'नंददास'के प्रमुनर,भक्ति भजन बिनु फीके ज्यों व्यंजन सैंधव रसपानी।। 'नंददास'के प्रमुनर,भक्ति भजन बिनु फीके ज्यों व्यंजन सैंधव रसपानी।।

#### द्वितीय व्रजागमन समय का पद-

(बिलावल)

जयित रुक्मिन रमन पद्मावित प्रानपित विप्रकुल छत्र आनन्दकारी।
दीपवल्लभ वंस जगत निस्तम करन कोटि उद्धराज सम तापहारी।।
भक्तजन भक्तिनित पतित पावन करन काभीजन कामना पूरनचारी।
मुक्तिकांचिय जन भक्तिदायक प्रभु सर्व सामर्थ्य गुन गगन भारी।।
आखिल तीरथ फलद नाम सुमरत मात्र वास ब्रज नित्य गोकुल बिहारी।
'नंददासिन'नाथिता गिरिधर आदि प्रगट अवतार गिरिराजधारी॥।।।
अजवास सुचक पद—

#### (बिलावल)

### नंदगाम नीकौ लागत री।

प्रात समें दिन मथत ग्वालिनी सुनत मधुर ध्वान गाजत री।। धन्य ये गोपी धन्य ये ग्याल जिनके मोहन उर लागत री। हलधर संग ग्याल सब राजत गिरिधर ले ले दिन्न भात री।। जहाँ बसन सुर देव महामुनि एको पल नहीं त्यागत री। 'नंददास'को यह छपा फल गिरिधर देखें मन जागत री॥धा

#### (बिलावल)

कौन लई कौन दई इंडुरिया गोपाल मेरी। ग्वाल वाल सखन माँक तुमिह हसत हो।। गहे पद तुम सूधी रहो कौन लई कासों कहो। लैत कौन देख्यों सखी कहाँ तुम बसत हो।। दई है दुराय धरत द्योस में कहा चोर परत। ऐसी होय कबहू लाल कौन पै रीसत हो।। 'नंद्दास" बसत वास ब्रज में गिरिराज पास। देड़ो फेंटा आड़बंद कौन पै कसत हो।। १०॥

### ( विलावर्ल )

रूखरी मधुवन की मोहन संग निसदिन रहत खरी। जब तें परस भयो मोहन की तब तें रहत हरी॥ सीतल जल जमुना को सींचत प्रपृक्षित द्रुमलता स्गरी। 'नंददास' प्रभुके सरन आये तें जीवन मुक्त करी॥११॥

## पुष्टि भक्ति—

#### (सारंग)

प्रगटित सकत सृष्टि श्राधार । श्रीमद वल्लभ राजकुमार ॥ ध्येय सदा पद श्रम्बुज सार । जग नित गुन महिमा जु श्रपार । धर्मादिक द्वारें प्रतिहार । पुष्टि भक्ति को श्रंगीकार ॥ श्रीविट्ठत गिरिधर श्रवतार । 'नंददास' कीन्हो बलिहार ॥ ॥

## छंप्पन भोग सरवे का-

### (सारंग)

मंडल रचना रुचि सों रची चित्र विचित्र ब्रज की बालनं ।। दिध पर्योधि नवनीत मध्य सर्करा पलासन के पत्रन के पुटन के पंकित रची। छप्पनभोग के पनवारे लोंन विर खट्टे खारे बिंजन गिनत नाना नाहिन बची ॥ 'नंददास' प्रभु भोजन किर बैठे सहचरी श्रवसेष लेन निकट श्राय ललची॥ ॥

### गनगौरि-

#### (सारंग)

छविली राधे पूजि लैं गनगौरि।

लिता विसाखा सब मिलि निकिस आई वृषभान की पौर।। सघन कुंज गह पर बन नीको तहां मिलें नंद किसोर। 'नंददास' प्रभु आये अचानक घेर लिये चहुं और।। ॥ मंकर संक्रांति—

#### (भैरव)

भोर भये भोगी रस विलस भयो ठाढो ।

जागे जामिनी जगाय भामिनी श्रंग श्रंग न समाय स्वांस सिथिल निडर देत श्रालिंगन गाढो ॥ धूमत रस मत्त गमन सुधेहू न डग परत वचन पगन छितु चितचोंप मोजन (२) मानो बाढयो । श्रित रस भरे रिसकराय सोभा बरनी न जाय बिल बिल बिहारी 'नंददास' प्रेम रंग काढयो ॥ ॥

#### पतंग के-

#### ( अडानो)

कान्द अटा चिंद चंग उडावत है मैं अपुने आंगन हू तें हेथीं।

लोचन चार भये नंदनंदन काम कटाच कियो मन मेरो ।। केतो रही समकाय सखीरी अटक न मानत यह मन मेरो। 'नंददाम' प्रभु कवधों मिलेंगे एंचन डोर किथों मन मेरो॥॥

## लदमण भद्वजी के जन्म दिन सूचक-

#### (केदारी)

सुदि अषाढ़ 'षष्ठि पंडगू' पुष्टि पंथ धर्म धीर लहमन भट उदित अंग आनंद उपजायो । धरतीधर भूमि मंडल श्रृति पुरान साम्न अर्थ आगम आचार्य जानि गोपीजन मंगन गायो ॥ बीष्म तपत गयो बरखा ऋतु आगम भयो उबट अंग पिय प्यारी जगत जनायो । करि सिंगार सुरंग बसन मुक्तामिन भूषन तन प्रथम समागम अविन कुंज सो आयो ॥ कोकिल पिक बंदीजन द्विज दादुर प्रगट रूप दाता बिंब विकास रूप घन सम भर लायो: 'नंददास, पूर्गहें आस बन बेलि हरित भई भिर हैं सरोवर समीर नदी नीर सुहायो ॥ ॥

#### पांडव यज्ञ--

#### (बिलावल)

पांडव कीनो यज्ञ विष्ठ लख कोड जिमाये।
बोल्यो न संख पंचान कृष्ण को पूळ्ठन आये।।
हाध जोरि बिनती करी सुनिये कृपानिधान।
वेद विचार कियो यज्ञ को बोल्यो न संख पंचान।।
सुन करि अर्जन के बचन कृष्ण उत्तर तब दीनो ।
वाको एहि बिचार पाप अजहू निहं चीनो ॥
विष्णु भक्त आयो निहं यज्ञ तुम्हारे मांहि ।
यज्ञपुरुष न्योत्यो निहं पारथ तातें बोल्यो नांहि ।।
हम तो पूजे जानि विष्ठ सब तें अधिकारी।
चारों वेद मुख पढे बडे खट कर्म आचारी।।
उन सों उत्तम कौन हैं हमें सुनाओ भाखि।
बाह्म सो भगवान कहावे यों वेद बदत हैं सािख।।
वेद वचन परमान भेर कुळू वाको जान्यो।
बाह्मन सोई सत्य बहा समरे पहचान्यो ।।
बाह्मन सोई सत्य बहा समरे पहचान्यो ।।

श्रोर सकत सब बात बनावें ब्रह्म कर्म श्ररुमान ।। चारों वेद मुख पढें करें षट कर्मश्राचार। नहि नहि मेरो भक्त स्वपच तु करले निरधार ॥ स्वपच होय मोकों भजे प्रेम भक्ति में लीन । ते आद्या सो देव हमारी हम भक्त जन अधीन ॥ पारथ पूछे प्रभु कों बड़े मुनि जन व्रत धारी। बन बेठे तप करें करे कंद मूल फल श्रहारी ।। रात दिवस तुमकों भजे पाले कुल श्राचार । सो क्यों नहि भक्त तुम्हारी याको कहा बिचार? बोले श्री भगवान भजे कोउ मोकों नाहीं। सब माया कों भजे श्रास तिये मन मांही ॥ कोड चाहे स्वर्ग कों को एक भोग बिलास । को एक चाहे महातम कों एक जगत की आस।। भूले यदुराय ताहे तुमहि जो बतावो ।। अनन्य भक्त निज दास कीन सो हम ही दिखावो ॥ जाके दरसन प्राश्चित को भरम करम मिट जाय। जाके जैमें पंचान बोले एसी है को कुल मांहा।। श्रनन्य भक्त निज दास श्रास कछु बांछित नांहि। वप तीरथ अत दान सत्र देखे मी मांहि। स्वर्ग लोक इच्छे नहिं इच्छे न भोग विलास ॥ मो बिनु फीको संत कों सब, सो मेरो निज दास ॥ सुनि अर्जन करि कृष्ण वचन, मन माहि बिचारशे । गवे भजन भगवान ऋषियन को मान उतारघो।। मम भक्त एक स्वरूप्न है न्योत ताहि जिमावो । जाके जैंमें पंचान बोले होय कारज तुम्हारो ।! सेवा करे जो संत चित श्रंतर मत श्रानो । संत जिमें हों जिम्यो संत दुःखे दुःखानी।। जे तो परदो संत सों एतो हम सों जान। सुध मन सेवा कीजिये यों सिख दिये भगवान ॥ राजा अरजुन भीम नकुल सहदेव पधारे। कर श्रंबुज परनाम सीस चरनन पर डारे ॥ हाथ जोरि बिनती करी येही राजकंबार।

जैसे गृह पावन हैं मेरो, वहोत करी मनुहार ॥ तम राजा कुल उंच नीच कुल जनम हमारो। मन में द्यावे आंति चले नहिं चित्त हमारो॥ तम हो संत सिरोमनि तुम समान नहिं कोय। जाके जैंमें पंचान बोलि कारज हमरो होय।। बालमिक ही पथराय राज मंदिर में लाये। मानः विधि पकवान दौपदी हाथ बनाये।। कनक थाल आगैं घरवी घरवी यमुना जल आन। पाक परोसि रही पंचाली भोजन लेहो भगवान।। श्रागोगो यद्नाथ यज्ञ परिपूरन कीजै। कर्ता हर्ता कृष्ण दासकों सोभा दीजै॥ भोजन कीनौ मिलाय पास लीनो मुख माँही। देख द्रौपदी दोप बिवार्यो कुल करनी नहिं जाँही॥ तब ही संख पंचान श्रास के संग हो बोल्यो। पुनः रह्यो चुपचाप बहोर अंतर नहिं खोल्यो॥ कोपि कृष्ण कर में गद्यो संख करी चकच्र। मन सुद्ध होय प्रेम आनंद में, काहेन बोल्यो क्रूर।। संख कहे सुनो स्याम कछ निहं दोष हमारी। साधु को मन माँहि द्रीपदि दोष विचारवी।। मन में त्रानि मिलनता तातें बोल्यो नाँहि। दौरि द्रौपदी चरनन लगी चूक परी मी माँहि॥ तें क्यों आनी ऑति सती सों कहत मरारी। हम संतन की जाति संत है जाति हमारी॥ संत के हृदये बसौं मीन ही मुख खाउं। संत ही के आधीन सदा हों संतन हाथ विकाउं॥ संत लगायो भीग भोग सो हम ही पायो। हम पायो स्वाद सकल ब्रह्मांड अयायो॥ जैसे पोपे पेड़ को कुत्तकों पहींचें जाय। यौं सुर नर मुनि नाग लोग तृपत भये जग माँहा।। सेवा करत साधु की भक्त अंतर मत आनो। कुल कारन निरवार ताहि तुम ईश्वर करि जानो॥ प्रेम मगन श्रानंद सौं चरनामृत सिर लेह।

धूप द्वीप नैवेश आरती भावें सो भोजन देहु॥ संसय कीनो दूर कुक्ण मुख में दरसायो। स्थावर जंगम माँहि प्रगट प्रसिद्ध दिखायो॥ देखत ही आश्चर्य भयो भ्रम गयो सब भाग। जै जैकार भयो जगत में रहे चरनन सों लाग॥ भक्तवरसल भगवान भक्त की महिमा राखी। जो न आवे पतीज संतन जाय पूछो साखी॥ पाँडव कुल पावन कियो यों कथा सुनाई व्यास। सब संतन के चरन में सीस नमावे "नंददास"॥

### रागों की माला-

(कान्हरी)

"येमन" मान मेरी कहाँ। काहै की कसानी प्यारे स्याम मों सुधी क्यों न चितवेरी "जै जै" हुनी सीति तेरी तिनहु की जीत होति "सुधराई" क्यों न करित "मोतन हँसि" तेरी होति तू किर विचार "नायका" क्यों न होत तू "नट"। जिन "आहन" पट दीजेरी मेरी आती "काफी" के बचन सुनत "लिति" कहे रस लेयेजु कैसे के रिमेये इनकी मन॥ अरी "धन" व्हेजु "आसाविर" रहि ये तेरे उन आगे कैसे दिन "भरीरी"। कहैत 'नंद्दास' "दैशाख" कहत बचन सुन "कान्ह्रर" सो आय पांयन परे कर "आभरन" उठि श्रंक मिलि "माल" वन ठन॥

#### नंदञ्जाप--

नव तत्त्रण करि तत्त् जे दसमें आश्रय रूप। 'नंद' वंदि तें ताहिकों श्रीकृष्णास्य अनूप।। दशम मंगला०

(विहाग)

भिज श्रीवल्लभ कुल के चरन।
नंदकुमार भजन सुखदायक पितत पावन करन।।
दूरि किये किल के पट वेदमत प्रचंड विस्तरन।
श्राति प्रताप महिमा जस ताको ताप सौक दुख हरन।।
पुष्टि मर्याद भजन रस निजजन पोषन भरन।
'नंद' प्रमु के प्रगट रूप ये श्रीविट्ठल गिरिधरन।।

#### द्वार-स्थिति-

#### (देवगंधार)

श्रीविट्ठल मंगल रूप निधान।
कोटि श्रमृत सम हॅसि मृदु बौलत सब के जीवन प्रान॥
करुनासिंधु उदार कल्पतरु दैत श्रम्य पद दान।
सरन श्राये की लाज चहुँ दिस बाजे प्रगट निसान॥
तुम्हारे चरन कमल के मकरंद मन मधुकर लपटान।
'नंददास' प्रभु द्वारें स्टत हैं रुचत नहिं कछु श्रान॥

## रामकृष्ण की अभदेता-

### (इभैरव)

रामकृष्ण किह्यै उठि भौर।
वे स्वयंदेस धनुष कर धारे ये ब्रजजीवन मास्वनचौर॥
उनकों छत्र चमर सिंहासन भरत सत्रुहन लाइमन और।
इनके लाकुट मुकुट पीतांबर गायन के संग नंदिकसौर॥
उन सागरमें सिला तराई इन राख्यौ गिरिनख की कौर।
'नंददास'प्रभु सब तिज भजिए जैसै निरखत चन्द्वकौर॥

## श्रीगुसांईजी के पंचम पुत्र श्रीरघुनाथजीं की वधाई-

### (देवगंधार)

श्रीरघुनाथ राम अवतार।

जानकी जीवन सब जग बंदन खल मद हरन उतारन भार ॥ श्रीगोकुल में सदा बिराजो बचन पीयूष काम निरवार। 'तुलसीदास' प्रभु धनुषवान धरो चरनन देहु सीस तब डार॥

## तुलसीदास के गोकुल जाने का सूचक-

(सारंगं)

जै कहावत सैवक निज द्वार कै। ' धरों सँवारि पन्हैया ताकी श्रीवल्लभराज कुमार कै।। चरनोदक की करों लालसा मन वच कर्म श्रनुसार कै। 'तुलसी' के सुख की बरनन करि कीन सके संसार कै॥

### (सारंग)

## • बरनौं श्रवधि श्रीगोकुल गाम।

उत विराजत जानकीतर इतिह स्यामा स्याम ॥ उद्दां सरजू बहुत अद्मुत इहां श्रीजमुना नीर । हरत कितमित दों मूरत सकत जन की पीर ॥ मिन जिटत सिर कीट राजत संग तहमन बात । मीर मुकुट र बैन कर इहां निकट हत्वघर ग्वात ॥ उहां केवट सखा तारे विहिस के रघुनाथ । इहां नृग जदुनाथ तारयों कृप गहि निज हाथ ॥ उहाँ सिवरी स्वर्ग दीनो सीत सागर राम । इहाँ कुढजा ल्याय चंदन किये पूरन काम ॥ भक्त हित श्री राम कुष्ण सु धर्यों नर अवतार। दास "तुत्तसी" दोंड आसा कोड उवारों पार ॥

### बालभाव मिश्रित किशोर भावना--

#### (लिंबत)

हों सब रेनि जगाइ गायन भोर भयो तुम जागो हो कान।
निसदिन लगीय रहत श्रवनन में सुन सुरली की तान॥
सासत्रास गृह काज करत हैं कहा ,करी तुम चतुर सुजान।
"नन्ददास" प्रभ दरस दिखावहु प्रान रहत नहीं यान॥

## स्वामिनी-शृङ्गार---

#### ू ( टोडी )

मंजन कर चोकी कंचन पर बैठी बांधित केसिन जूरो।
तेसीय उंचन भुज कीय अनुप लित कर बीच भलकत चूरो।।
रतन जटित भाल पर बेंधी-कंचु रह्यो फिब मांग सिंदुरो।
"नन्ददास" प्रभु प्यारी के बदन पर वारों कोटि सरद सिंस पूरो।

## अवार्यमत का अनुसरण—ं

ह्रंप प्रेम आनन्द रस जो कछू जग में आही। सो सब गिरिधर देव को निधरक बरनों ताही॥ रस मंजरी

## अष्टराप से संबंधित सामग्री

## श्रीगोपीनाथजी की उपस्थिति स्चक-

श्रीगोपीजनवल्लभोजयति ।

एकं शास्त्र' देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। मन्त्रीऽप्येकस्तस्य नामानियानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥१॥ श्रीजगदीशेन महाप्रभु कृते इति स्वयम् । निवृत्तये ॥२॥ लिखितं पद्यमेतद्धि मायावाद नैवमेने विद्वज्जनातिगः। बहिमु खो यदा पत्रं निरूप्यतांभूयः प्राहैनं कृष्णसेवकः ॥३॥ तदा श्रीवल्तभाः प्रोचुर्वयं नाम्रहवादिनः । त्वन्नः पुरोहितः साची यथेच्छसितथा स्तदातस्य प्रत्ययार्थं हरेः पुरः । गुच्छिकार संस्थापयामासमसीपात्रं लेखनीम् ॥४॥ ''यः पमान पितरं द्वेष्टितं विद्यादन्यरेतसम् । पुमानीश्वरं द्वेष्टि तं विद्यादन्त्यजोद्भवम् "॥६॥ पत्रे विालेखितंत्वदम् । भूयोऽपि जगदीशेन तदा बहिम् बोध्वस्तस्तथा ज्ञातरुच सङ्जनैः ॥७॥ कृष्णसेवक परिडतम् । श्रु वैवसद्वातीं श्रीबल्लभात्मजो गोपीनाथो मन्ये तथा ह्यमुम् ॥द।। स्व रस श्रुति भू (१४६०) संख्ये भासमाने शकेश्वरात। पूर्वेषां समतं दत्तम् ॥६॥ लिखितं माधवामयां

"आन्ध्रदेशीय-दीन्नित--वल्लभाचार्येण स्वपूर्वपुरुष सोमयाजी गंगाघर दीन्नितादीनां सम्मानितः श्रीमत्पुरुषोत्तमन्तेत्रेश्रीजगन्नाथ सपर्या दुशलः गुच्छिकारकष्णसेवकाख्य सेवा पण्डितः; सोमयाजि गंगाघर दीन्नितादीनां स्वपूर्व पुरुषाणां सम्मानित इति स्वकीय रवधार्य विष्णु-पदेन्दु श्रुति घरा शकं (१४१०) समागतेन वल्लभ दीन्नितेन वृत्तिदलं निरूपितं० श्रीवल्लभ।चार्य महाप्रभु वंश संभूतैः कृष्णसेवकवंशीयाः सम्मान्याः० तिखितं दलिमदं ख रस श्रुति भू मिते (१४६०) शालि-वाहनशके वैशाखकृष्णमादिने।"

### कनकाभिषेक का समय--

### प्राचीन लेख ताड पत्र पर खुदा हुआ-

- १—विद्यापत्तनम् श्रीवरनृसिंहवर्म सार्वभौम—स्वस्ति श्रीसामराज्ये मीन मासे ११ लोक गुरु त्राचार्यं चक्रवर्ती श्रीप्रसुबल्लभ हेमा-भिषिक्तम्।
- २—भट्टारक सप्तिदनाभिषिक्तानन्तर भूमिदेवदिक्तिणा सपादलक्षिनिषक रजतमुद्रा निवेदितम् ।
- ३--गो हस्ति वृषभानिकर्माटिकद् """
- ४—द्वादश्या श्ररुणीद्यवेतायां महाराज्ञी पट्टमहिषी माइनाजी देवी स्वकरे श्रभिषेक कृतम् ।
- ४-- आचार्य चक्रवर्ती पितृब्य सहराजपरिषदि आसीनम्।
- ६—करि १४ ऋश्व २१ वृपम २८ कुम्मीदिक १६ गोसवत्सा स्वर्णातंकारसह २०।
- ७-स्वर्णघट १०८ रजत १२१ ताम्र १३१
- --काश्या १३४ मृतिका २४० स्वर्णरजत कुर्मासन भद्रासन स्वर्ण दौलिका छत्र चामर नज्ञत्रमालिका कृतिका ताडवृत्त भृङ्गारक।
- ६—कटक केयूर कुंडल रत्नालंकार समम

रायलु सेनानी, रामस्वामी शास्त्री,दोपीक कृष्णमूर्त्तिश्रमात्य, बेंकट नृसिंहदेव बाल्मीकि लोकेश्वरी टीका श्राचार्य चक्रवर्ती कृत विजया-दशमी पूर्ण । श्रीरामलीला कृपा समन्त प्ररेणा, श्रीमहाभागवत लोक गुरु श्राचार्य चक्रवर्ती नित्य पाठकम, पंचसप्त श्रावृत्ति पूर्ण कार्तिक शु० १ श्रब्द १४६४। पट्ट महिषी स्व इष्ट बलराम सहश्राचार्य चक्रवर्तिन मभिषिष्य स्वदेव स्वगुरू समर्पयेत्।

# श्रीगुसांईजी के विष्रयोग का समय सूचक उल्लेख--

कृष्णदास अधिकारी ने श्री गुसाई जी कों श्रीनाथजी के मंदिर में बरजे हैं, जो तुम श्रीनाथ जी के मंदिर में मित आओ। श्रीनाथजी की सेवा को अधिकार श्रीमहाप्रमुजी नें मोकों सोंप्यो है। श्रीर श्री गोपीनाथजी के पुत्र पुरुषोत्तमजी हैं,वे धनी हैं। सो श्रीनाथजी के सेबा-

श्रंगार तो श्री पुरुषोत्तमजी करेंगे। यातें तुम मंदिर में मित आड! ऐसे कृष्णदास अधिकारी ने बरजे हैं। तब श्रीग्रसाँई जी श्रीत्राचार्यजी को सेवक जानि तथा अधिकारी जान के आजा प्रमान मानत भये। सो मास है पर्यंत श्री गसाँईजी श्रीजीद्वार पांव न धारे । सो ता समे परासोली में एकांत खल में श्री गुमांई जी पधारे। सो वहाँ श्रीत्राचार्य जी की बैठक है: सो तहाँ श्रीत्राचार्य जी के दरसन करे। पाछे बैठक के सानिध्य बैठिकें श्री भागवत को पारायण करे । सो वा समें तहाँ दामोद्रदास हरसानी आये। तब दामोद्रदास बैठक की दंडीत करिकें वैठे। पाछे श्री भागवत को पारायन संपूरन भयो। ता पाछे श्रीगुसांई जी ने दामोटरदास सौं कह्यो, जो--दामोदरदास ! तम हमकौं श्री श्राचार्य जी को प्रागट्य कहो, दैबीजीव बिछ्ररे ताकी कारन, श्रीर जीवन के अंगीकार को प्रसंग ये सब विस्तार करिकें कहो । काहे तें जो तुम्हारे हृत्य में श्रीत्राचार्यजी बिराजें हैं। श्रीर यह प्रसंग श्री श्राचार्यजी बिना कौन कहें ? श्रीर कैसे जानि परें ? तातें हम तमसों प्रसंग कियो है। तब दामोद्रदास कहै। ×

इतनी बात कहि, श्री दामोद्रदासजू श्रीगुसाईजी के चरनारविंद् ऊपर ढरे। तब श्रीहस्त सों पकरिकें छठाए। अरु कही, जो तुम पाँयन मित परो। तुम्हारे प्रागट्य को यह प्रकृम श्रीकृष्ण जू ने कह्यो है। अरु श्रीत्र्याचार्यजी हू तुम्हारे हृदय में बिराजत हैं। तातें तुम बड़ेन के सेवक हो। अरु बड़े हो। तातें यह जानिकें हम संकोच पावत हैं। तब कही जू संकोच काहे को ? निजयाम में तो हमारो प्रागट्य तुम्हारे मुखारविंद तें हैं। अरु इहाँ भूतल पर फेरि जन्म होइगो। सो तो तुमही तें। तुम्हारे घर हम वेटा होइगे। तातें दोऊ प्रकार हमारो प्रागट्य तुमही तें हैं। तातें हमकों पाँसन परनो उचित ही हैं। तातें श्री गिरिधर गोविंद जू प्रगटे हैं। अरु श्री बालकृष्ण जू अब प्रगटेंगे। पाछें हम तुम्हारे प्रगटेंगे। तातें पिता कों दंडवत करनी उचित है।

श्रीगुसांईजी का श्रीनाथजी के मन्दिर पर अधिकार प्राप्ति समय

"ततः कियता कालेन ज्येष्ठ पुत्रो श्रीगोपीनाथ पुरुपोत्तमास्वाय स्वरूपमवाप । तत्पुत्रः पुरुषोत्तमाख्यश्च । त्रतः श्री विट्ठलेश्वर सर्वदा जयित । तत्पुत्रा गिरिधराद्यश्च श्रीबल्लभाचार्य वंश्याः पौत्राद्यश्च सर्वदा जयन्ति । सप्रदाय प्रदीप ४ प्रकरण ।

कृष्णदास का अधिकार सूचक— श्रीग्रसांईजी का एक पत्र—

श्रीकृष्णायनमः। स्वस्ति श्रीगोवर्धननाथपादपद्यागेषु श्रीकृष्ण्दास, रामदास, ग्वालमह, नर्रासहदास, यादवदास, राघवदास,
गोपीनाथदास, केशवदास माधवदास सन्तदास हरिदासगोपालदास
स्वामिदास मनालालदास भीष्म, गोवर्द्धनधारिदास श्रज्ञया दामोदरदास सधू कुम्मनाप्रभृतिषु श्री विद्वलनाथानामाशिषां कोटिः।
भद्रमिह। भावत्कं सततमाशास्महे ! श्रप्रंच। सेवा सम्प्रक् कार्या।
ग्वालमहः सम्यक् शाकादिसेवां करोतीति श्रुतं तेन सन्तोषो जातः।
सम्यक् शिक्षणीयश्च। अत्र व्यंजनादिकं यथा भवति तथा विधेयम्। भोगसामग्र्यादि सम्यक् दृष्ट्वा देयम्। यथाशिक सर्वे भोगा
निर्वोद्धाः। चतुथं प्रहरेमिक्काकाजनार्थं कश्चिन्विगोज्यः। यदि
यमुमाजलिवादः सेवकभवित तदा तथैव कार्यम्। परं त्वित कष्टेन
न कार्यम्। मत्स्वामिनःकोमलस्वभावत्वात्।

श्रान्यच्य यवनाद्यो ठाकुरद्वारे श्रागच्छन्ति तथा यथापूर्वं भाषण-मिलन प्रसादादिकं कार्यम्। यद्यपिहाद्गन भवति, तथापि बाह्य तोऽपि कार्यम्। सावधानैः सदा परस्परं सस्नेहैरबहिद्षिभिःभगवत्सेवापरैः स्थेयम्। चिन्ता कापि न कार्या। श्रीगोकुनजीवनः सर्वं भद्रमेव करिष्यति।

श्रहं यथा शीव्रं दर्शनं प्राप्नोमि तथा विधेयं प्रत्यहम्। भवत्स्व-धिकं कि लिखामि ? स्वभाग्योदये शीव्रमेवामिमिष्यापि। चिन्ता काणिन कार्या। पत्रं मुद्धः वेषणीयम् । तत्रत्यसमाचारो लेखनीयः। हरिवंशस्य नतयः । श्रन्नाहं, दुग्यं बहु पिवामि। गमदासः पाय-सादिकं सर्वे गृह्वातु। दुग्धोदन प्रसादः कृष्णदासस्यापि देयः। सर्वैः कृष्णदासस्यान्नायां स्थातव्यम्। मर्यादायां सर्वैः स्थेयम्।

न स्वाध्यायबलं न यागजबलं नो वा तपस्याबलं। नो वैराग्य बलं न योगजबलं नोप्युक्त भक्ते बेलम्। नैव ज्ञानबलं न चान्यदिष यत्किंचिद्वलं मेऽस्ति किं-त्वद्यश्वोऽषि यदा तव ध्रशकृतेच्चणं मे बलम्॥ १॥

कुष्णदास गोविंददास का उपस्थिति समय सूचक द्वितीय पत्र-स्वस्ति श्रीविद्वल दीन्नितानां गिरिधरस्य च श्रीगोविन्द बालकृष्ण श्रीबल्लभ, रघुनाथ यदुनाथ घनश्यामेषु गिरिधरस्य च भवतां पुत्रेष्वाशिषः। शिमह,भावत्कमाशास्महे। टोडा श्रामपर्यन्तं श्रीगोकुलनाथेन
कुशलेन समानीताः स्मोत्रैव दोलोत्सवश्च कारितः। गिरिधर
विषविष्यस्मि पियणी च कापि चिन्ता न कार्या। श्रीगोवर्धनेश
एवापितास्ति। × × × × गिरिधरापत्यानां विशेषतः
कुशलं लेख्यम्। चिन्ता कापि न कार्या। श्रीगोवर्धननाथोस्मत्कुल
पतिरस्मद्धितमेव करिष्यति। चैत्रवदि ४ गोविन्दभट्टे षु गणेशभट्टे षु
वासुदेवभट्टे षु चाशिषः। पदछद्गोविन्ददासेषु भगवत्समरणं वाच्यम्।
मदनसिद्धादिषु कृष्णदासादिष्वाशिषो वाच्याः। वासुदेवभट्टे शेन
गन्तव्यं पुरोहितग्रहात्। वेङ्कट्रम्भृतिषु कृष्णरायादिष्वाशिषः।

श्रीगुसांईजी के सेवक माधवदास दलाल (खंभात वाले) रचित

#### (कडवा १-\*)

श्री गिरिराजजी श्रित सुबदाई जी। टेक श्रद्भुत लीलानी श्रिधिकाइजी। ते केहेवा जोवा श्रित से थाईजी॥ द्विजकुल व्रजमां पह वडाई जी। प्रगट देखाडे हे प्रभुताई जी।। चतुर कुंवरनी जुश्रो चतुराई जी। नाना भावे नित्य नवाई जी॥१॥

#### (वलगा)

नाना भावे भक्त जनशुं करे लीला नित्यजी।
प्रसन्न थई प्रानेशजी आयीये चरणनी रत्यजी।
प्रथम कहाते पालीयुं कलिकाल मां किल धन्यजी।
प्रगट लीला एम करीं अवलोक बुंदन दन्यजी।।
स्रीशद्ध ने सुख आपीयुं थानियुं वचन प्रमाणजी।
असुर ने अधिकार आप्यो करयो जाग दिजाणजी।।
भक्त सही आगे हतो हमणां करयो राजान जी।
स्वज्ञाति संताप घणुं पण्भली तेहनी सानजी।।
तेने दिवस जाये भूरता ने करे कोटिक भेद जी।
एकवार दरसन क्यम कहं रहे उपजे प्रभु खेद जी।।

<sup>\*</sup> यह कड़नें कांकरौली सरस्वती भंडार हिन्दी बं. सं. ७ x ३ में उपलब्ध हैं। यह प्रन्थ ऋपूर्यों एवं खंडित है।

एक श्रलोवतो एम करवो जे पृछियुं ब्रह्मदास। जर्ड पाय लागो मान मागो सदा गोकल बास ॥ बलतो विवेकी विनवे श्रुत करीने कविराय। जो प्रेम छे तो पामशो एम रच्यो एक उपाय।। केटलाक दिवस तो एम गया एए। जाएयुं मन एम। मुने श्रसुर जाणी ने श्रोसरे हवे की जिये केम ॥ उपनी आरती अति घणी ते घरी जाणे धर्म। मनना मनोरथ पूरवा मांडियो पहचो ममं।। मनमां मनोरथ उपन्यो तो निपन्य ततकाल। तत्त्ववादी तेडिया तेहनी बुद्धि छेरे विशाल॥ सहगत मथुरादास ताहरूं काम हो रे आज। वली वली बिनती करी एम कहे, पाउ धारिये महाराज ॥ दीन वचन कह्यां घणां ते घणां कह्यां न जाय। सीख मांगीने संचरयो बाटे विचारज थाय।। माहात्म्य पहने मन घणुं परो काम आब्यो फोक। भलुं मुख जोबुं जई दुःख पामशे वजलोक।। श्रपराघ कोटिक करयो होवे, ते राखि ले जगदीस। एक भक्त ने उल्लेख्यतां वाली वाली प्रभु मन रीस ।। श्राजीविका श्राधीननी ने मन मांहे विचार। वेगे ते व्हेलो आवीयो वारे ते न करी वार॥ जमना तट सोहामणो रलीयामणो जहाँ रास। जई नाव मांग्यु वेसवा एकवार उपन्यो त्रास ॥ सह को रही साम्हूं जूए होये आ अनेरी वात। पहनी श्रावनी एक पेरनी तरो विश्व वैष्णव साथ॥ कहो ने हवे शुं कीजिये दीजिये कहेने दोष। कृत्य मांहे कुडु आंपरो तो फोक करवो रोष॥ स्थामा सहु को मली वली वली करे प्रणाम। सदापहवुं मांगीये प्रभु भक्त जन विसराम।। एटलं केहतां आबीयो ने लाबीयो संदेश। प्रणाम करतां जाणीयो एम मन तणो उद्देश॥

श्रीमुखे समाधान कीधुं दीधूं ऋतिशे मान । सहांमुं जोई ने लाजीयो पछे बोलियो सावधान ॥ एकांत जई अलगी रही कांई कहा। जे संदेश। प्रभ एक जीभे शंकहं पछेशी पेरे शीख देश।। परिवार मही लीने परठ मांड्यो श्रांडा शा उत्पात। न जावुं तहां नाथजी ने एक निश्चे बात।। पेरे पेरे प्रभु प्रीछवे गिरिराज सूं गुंक। जाणी छो तमे जुगत सघली एह कहोनी सूंम।। वली बहेला आवजो लावजो बिनती कोड । पतित पावन पाड धारिये स्तुत्य करी छे कर जोड।। वारे वारे हुं शां कहुं काई नथी एहनो वांक । श्रमिलाख जोवा श्रति घणी करगर्यी छे थई रांक ॥ एक वार आवी यहां लगे एए। आद्रयुं आधार। कदाचित जाउं एकलो केम जूए सहु परिवार॥ सहु मलीने प्रकाशियुं हवे चालवुं निरधार । उतावल अतिशे घणी लेश मात्र नहीं ते वार ॥ वेष कीजे विप्रनो जेने रूप साथे प्रीति । वस्त्र श्राएयां श्रटपटां हसी बोल्या रस गीति ॥ त्यारे दिव्य वस्त्र ते श्राणिय श्रने भव्य कीघो वेष । ते शोभा शी शी बर्ण्युं जे कथा छे अलेख ॥ एक एक आवी ओचरे उपचार करे अजागा। सेन सर्वे साचुं करो भली एहनी सान ॥ सवत १६३= सी वद नोमी माघ ते मास ।

करुणाल थई कृपा करी पंहोंचाडरो तेनी आशा।
अन्यना अभिमान हरवा स्वकीय ने संतोष।
पितत ने पावन करेवा न दीठा तहां दोष।।
महा दुष्ट पापी जे हुता ते नित्य करता पाप।
आगल थकी अलगा कर्या तेने सम्हांक अति आप।।
हिन्दु सहु को सज्ज थई सहामा रह्या सावधान।
नगर सिंगारो चणुं तेम आपीयां बहु दान।।
नाना पेर नी शिख दीधी कही क्यम कहेवाय।
'माधवदास' विलिहारणे अद्भुत आश्चर्य थाय।।

#### कडवा--२

(सामेरी)

सुंदर स्याम करी सामग्री घर २ छांडयां सर्व काज। कहोरे आपण कहोने कहुं मारा व्हाला वसिये आज। आआणगमता वातो करे रे सेवक जननो साथ। अथवा आणगमता वातो करे रे सेवक जननो साथ। अथवा जन आवी रह्यां वचन कह्यां करूणाल। एम न कीजे आरत घणी दुख पामशे सर्वे बाल।। काह्युं न जाय काम न थाये संचरे श्री भगवान। आकुल व्याकुल सहु थयां शरीर तणी नहिं सान।।

( चाल )

शान नहीं रे शरीर ताणी श्रीहरि करे प्रयाण। मोहां ने मटकले प्रीछवे इसे कोटि कल्याण ॥ श्रीनाथजी आ तट मांहे आवीत्रा श्रति भूप। उत्तरी पेले तट रह्या ताह्यरे धरवं तेवं रूप ॥ प्रथम लीला प्राकट्यनी हमणां करे बहु लाख। श्रनं जूओरे श्रादरी श्री भागवतनी साख ॥ श्रमवार थई उतावलो त्यां चलावो तो रंग। कहोरे भाई सहुए तम्हो तहां हशे शा शा रंग॥ त्राज भाग्य भलां तेहनां ज्यां पधारया प्राणेश। पुरुषोत्तभ बस प्रीति ने आपणे नहिं ते लेश । जलपान कोई करे नहीं गौ बच्छ न चरं तरण। बेगे बहेला आवजों मोहन मन ना हरणा। एक एक वाटे थी भले एक मल्या साथे जोय। श्रिधकारीया जन श्रावता तेने हइडें हरख न माय।। विचारी ए मन मांहे धरे करे रचना बह । पुत्र पौत्र ने प्रीछवे कृत कृत थया सहु॥ निकट आव्या नगर ने त्यारे पग पग भरीया फूल। तेडी आउं तहां जई उतारे बीजो अन्य नहीं समत्तल ॥ एहनो प्रेमछे एक पेरनो घेर नारी घणो परकार। उत्तम साधन आचरे तो वली तेहनी बार॥

हैं जुनाथ कृपाल स्वामी अंतरजामी सुजारा। वंधव बल मांडी रहयो मुने आस दीजे प्रमासा। प्रकृतां पूछ्युं अति घणुं अम तसुं ए एघाए। सपेरे समजावीयो हम सही श्रा आणा। सन्मुख सहाम जोई ने अति होई ने प्रसन्न। अंगीकरी पाछुं आपंायुं एहनुं राज्य ते धन्य २॥

पराठो पहलो हसं तमे मा करशोरे प्रयास । आश्चर्य होशे श्रित घणुं मन श्राणजो विश्वास ॥ एक देस कहो ते श्रापीए पाय लागी कहे तब प्राणशा मा बोलो बीजुं तमी ए बात मन्य मा श्राणशा मान्युं श्रापो तो मन्य रती वली वली मागुं मान । श्राज पाश्ची यहां न तेडवुं जो एह दीजे दान ॥ पश्चे नमीने लाज्यो घणुं श्रम हणा शा श्रपराध । श्राभम सघलो श्रटपटो म्हारो थशे क्यम निस्तार ॥ श्रीर शठ सरजीश्रा तमे ते एम जाणो धन । श्रोतगो उदम करी मुने एम न करो सन ॥ प्रश्ने घणा पृह्मिया हजी पृछ्यो वडराय । वेगे श्रीगोकुल श्रावीये 'माधवो' बिल बिल र जाय ॥

श्रीगुसांईजी के सेवक माणेकचंदजी का छप्पनभोग का पद-

महा महोत्सव होत श्री विट्ठलनाथ के। प्रथम यथामति बरनि हो हों बल्लभ विट्ठल रूप। भूतल प्रगट आयके हो श्रीगोकुल के भूप।। पुष्टिमार्ग रस रूप सिन्ध कौं पगट करत जग सोय। अतल प्रताप तेज करुनामय बर्गि सकत कवि कीय।। श्रीसक बचन प्रगट करिबे की करत कथा रस गान। स्याम सुदर वृषभानकुँवरिकौं वस कीने मन मान।। श्रति मर्याद् प्रगट रस सेवा भूतल कीने आय! प्रथम विवेक धर्यो निज आश्रम महा पदारथ पाय ॥ भक्ति भाव प्रीतम प्यारी की निज निकुंज सुख धाम। सो सब लीला प्रगट दिखाई भक्तन सन श्रमिराम ॥ श्री भागवत नवनीत नंदगृह प्रगट कृष्ण अवतार। ताकी सेवा नित्य विविध विधि त्रापु करत श्रतिसार ॥ दिन के बस द्वादस मास बीच उत्सव श्रति श्रानंद। कृष्ण कथा रस पान करावत पूरन परमानंद्।। श्री वृषमान सदन की लीला प्रगट करी निज गेह। छप्पनभोग विविध विधिकीनो भगति भाव सुख सनह ॥ नन्दादिक कों न्योति बुलाये बरसाने बृषभान । इठि कें बेगि आय आदर कारे बहुत करवी सन्मान ॥ प्रथम फुलेल लगाय अरगजा अ गहि उबटिन न्हवाये। विविध बसन मनि जडित अमोतिक आभूषन पहराये॥ मृगमद् कंसर भुवन लिपाये कुमकुम जलसौं सीच। गजमोतिन सौ चौक पुराय धरत साथियं बीच॥ कंचन कलस धरे जमुना जल पीत बसन बहु भाँति। कनक पटा बैठाय सबनकों करि भोजनकी पांति॥ मध मेवा पक्वान मिठाई खटरस धरे बनाय। कंचन मनि जाटित कटोरा धरवी जुथार सजाय॥ कटू, अम्ल, तिक्त, मधुर रस, लवण, कस्याय, अनेक। भन्न, भोज्य, श्रीर चूर्य, लेय, विधि धरेजु आन कितंक ॥ द्धि श्रोदन घृत दूध सँधाने कीन नाना भाँति। बड़ा बरा बेसन बहु विधिके मानो उद्य करत रविकांत॥ कद् मूल फल पत्र साक सब अर्गानत ही सबकीने। करि वृत पय पछ न्यारे न्यारे लाल अति कर दीने ॥

खोवा बासोंदी और मिश्रिदे माखन में छानी।
श्राम्त पक्व बहु किये सलौने लेत परम रुचि मानी।।
गुंजा मठरी खूरमा खाजा लडुवा बहु विधि कीने।
कचरी श्रादि मुजेना तन कें पापर श्रात सरसीने।।
हसत परस्पर खात खवावत प्रेम प्रीति रस भीने।
बहु बिधि व्यंजन कहा बखानुं बरन न सकत कविहीने।।
सबकों साथ बैठाय एकठां नविनिधि दरस दिखाये।
बहोरि निज सुख दे श्रपने दासनको महा पदारथ पाये।।
जमुना जज्ञ श्रचवन करवायो पुनि बीड़ी दीनी।
करत श्रारती होत मन श्रानं ह फिरि न्यो झावरि कीनी।।
करत विदा नंदादिक कों श्रात सुख चरन नवावत जीस।
'मानिकचंद' प्रभु सदा विराजो जीवो कीटि बरीस।।

श्रीगुसांईजी के सेवक भगवानदास रचित छप्पनभोग का पद— केसरिकी धोती पहेरे केसरी उपरेना श्रोहें.

तिलक मुद्रा धरि बैठें श्रीलस्मन सुत गेह। जाको नाम विट्ठलेस गावत सुरेस गनेस,

पुष्टिको प्रवाह मुख बरखत है मेह।। बसे हिर गोकुल गाम पूरत मन सकल काम,

नन्दलाल यह लीला प्रगट दरस देह। बरखत नित्यरीति उत्सव जग करन प्रीति,

भोग छुप्पन को श्रीभानुराय भवन बिकसे एह।।

नित प्रीति लाड लडावत तनमन धन नोझावरि देय,

जीव दरस करत स्थूल ऋति देह। कहत ऋति दीन भव डूबत "भगवानदास",

चरन कमल करहों निवास यही नित मांगों नेह ॥

श्रीद्वारकेश जी ( घन्नू जी ) के वचनामृत— श्रीनवनीतिश्रय जी के साथ गोकुल में सात स्वरूप भेले राजभोग श्ररोगे, उसका उल्लेख—

श्रथ जप करिवे को प्रकार लोकिक भाषा में लिखे हैं--श्रथम मंगला चरण-- "बन्दे श्रीवल्तभाधीशं वागधीशं गरात्परं।
श्रीविट्ठलं गिरिधरं गुरु सर्वेष्ट दायकं॥"
...... माला प्रथम या प्रकार फेरनी ।.......
श्रव दूसरी माला पंचाचर फेरनी । ता समय
श्रीनवनीतिप्रयजी को बाललीला सहित ध्यान करनी...... श्रीर
या मारग में तो श्रीमहाप्रमुजी को संबंध है सोई श्रधिक है। सो या
स्वरूप में श्रीनाथजी सू हूं श्रधिक है। दो रात्रि श्रीमहाप्रमुजी भेले पोढे
हैं। एक शैया पे। सो ये शैया त्राज दिन पर्यंत श्रीमधुरेशजी के इहाँ
विराजे हैं। श्रीर श्रीनाथजी तो श्रीमहाप्रमुजी के ठाकुर है। श्रीर
श्रीनवनीतिप्रयजी श्रीगुसांई जी के ठाकुर है। ...... तासू ही
श्रीनवनीतिप्रयजी के पास सात स्वरूप पधारे श्रीर राजमोग श्ररोगे।

तासुं परमतत्त्व रूप श्रीनवनीतिष्रयजी है। सो श्रीगुसाई जी त्राज्ञा

''जानीतं परमं तत्त्वं यशोदोत्संगलालितम्। तदन्यदिति ये प्राहुरासुरांस्तान हो बुधा ॥''....... —श्रीद्वारकेशजी (घन्नूजी)

### नाथद्वारे की नौंध

## श्रीनाथजी कौन के हैं ?

श्रीगिरिराजमां संवत १४६४ की सालमां ब्रजवासी लोगो सदूपांडे नरोवाई बगेरा ए गुप्त सेवा की दी, ते पछे संवत १४३४ की सालमां प्रसिद्ध हुवा जा पाछे संवत १४४६ मां श्रीमहाप्रभुजी को श्रीनाथजी ऐ भाडखंडमां जतान्यृ ते बारे ज्ञाप श्रीजीद्वार गिरिराज उपर पधारे खोर रामदास चोहानकुं सेवा सोंपी पछी श्रीजीनी स्थापना को विचार श्रीमहाप्रभुजी ने किया परन्तु खो विचार संवत १४६६ तांई पार पड्यो नहीं पीछे पूर्नमत्त नाम का एक चत्री वैष्णवे ज्ञापकी ब्राज्ञासुं श्री को मन्दिर बनवायो परन्तु वो मिन्दर अपूर्ण रह्यो ते संवत १४७६ की साल में पूर्ण बन गयो ने सेवा करवा अड़ेल चरणाट काशी थई ब्रावता ते सेवा करी पाछा अडेल पधारता जा-बिरियाँ सेवा वगेरानुं काम सब ब्रजवासिक्रोतथा गोड़िया ब्राह्मणकूं

सपूर्व करके पधारते वो लोग श्रीजी की सेवा करते रहे । श्राप श्री नवनीतप्रियाजी की सेवा करते रहे। जा पीछे सवत १४५० ताई तो श्रीनाथजी वैध्यावन के स्रोर ब्रजवासियोन के कहलाये जा पीछे संवत १४६२ श्रीबल्लभाचार्यजी ना मोटा पुत्र श्रीगोपीनाथजी सेवा करन लगे त्रोर सब बहिबट ब्रजबासी त्रो त्रोर कृष्णदास अधिकारी करते रहे सो सवत १६०० की साल में श्रीगोपीनाथजी लीला मां पधार गये जा पीछे इनके पुत्र श्री पुरुषोत्तमजी दो चार बरसमें लीला में पधार गये। इनके पीछे श्रीगुसांईजी श्रीविद्रमनाथजी ने बहोत सी लागवग कीनी पाछे संवत १६२- की साल में गोडिया सेवगो को दूर करके श्रापने अपनो कबजो करलीनो जापीछे श्रीगुसाईजी ने संवत १६३० में श्रीगिरिराज उपर श्रीनाथजों को शब्या मिदिर खाँर में मिटी कोठा बन-बायो जापी छे संवत १६३४ में अकबर बादशाह के पास सूं एक परवाना तिखवायों जो हमक कोई श्रीजी की सेवा में दखल करे नहीं और टीकेत गसांई को इलकाब मिलायो पाछे संवत १६४० की साल में श्रीगुसाई जी अपने सातौं लालजी को सातौं निधी के श्री ठाकुरजी की सेवा पधराय दीनी बाँटा कर दिया श्रीनाथजी की सेवा श्रोसरा मुजब सर्वे गुसाईजी का बालक करे ऐसे ठेरावसुं श्रीजी की सेवा चालू राखी सो संवत १६४७ ताई तो श्रीजी की आछी रीतीस सेवा करत रहे जा पीछे थोड़े दिन बाद श्रीजी के तीसरे टीकायत श्रीविट्ठलराय जी के सामने सब गुसाईजी के वालकन में भगड़ा पड़ गयो सो विद्रलरायजी ने भगड़ा पताय दियों जैसे के एक वर्ष का दिवस ३६० तीनसी साठ दिवस होयहे जामें ६० दिन उत्सव के सी तो श्रीगिरिधरजी के वंशके होय सो सेवा कर श्रोर तीनसो दिवस मां श्रीगुसाईजी के सर्वे बालको सेवा श्रुगार करे इसी मुजब भगड़ा पताय के त्राया में मुगल द्रबार की कचेरी में पट्टा तिखाय के नोंद कराय दिया। ये ठहराव त्रागरा का बादशाह सहाजहान का ही समय में होचुका है, वैष्णवन को फक्त दर्शन को ही अधिकार है चरणस्पर्श नहीं ए मुजब श्रीजी की सेवा को प्रकर्ण आछी रीती सुं संवत १६७३ ताई चल्यो बाद मं संयत १६८० मां बादशाह जहाँगीर जुल्म उठाया जा बखत फक एकेला श्रीगोकुलनाथ जी ऐ बहोतसी रीती परिश्रम सूं माला तिलक को धर्म राख्यो स्रोर संप्रदाय का रच्या किया जापीछे संवत १७२३

की साल में बादशा श्रीरंगजेब का जुलम सूं श्रीनाथजी कूं मेवाडमां पाँचमा टीकेत श्रीदामोदरजी श्रने काकाजी श्री गोविंदरायजी पधराय लाये, वा बखत उदैपुर दरबार श्री राणा रायिसंह ने बहोत मान के साथ श्रीजी कूं श्रवने मुलक में पबराये संवत १७२७-२८, जा बखत श्रीगुसाईजी के कोई बालकन ने श्रीजी कूं पधराय लायवे में मदत करी नहीं तो पन श्री हरिरायजी महाराज श्रीके केवेसूं सर्व बालकन को सेवा श्रुगार को हक इसी मेवाड़ में भी चालू गाख्यों श्रीर संवत १७३० की साल मां हैं। महाराणा श्री जसवन्तसिंह जी के सामने लिखा पड़ी कराय के जैसे पहिले सेवा श्रुगार श्रीगुसाई जो के सर्वे बालको करते हते तेसे करते रहे, यामें कोई कनड़गत करे नहीं ऐसे ठेराव लिख दियों, सो श्राज दिन ताई उसी मुजब सब सेवा श्रुगार कर रहे हे हे।

संवत १६६१ में पं भोहनलालात्मज रामचन्द्र ने वैष्णव छगनलाल नाया भाई के निमित लिख दियो भाद्र पद कृष्ण ७ भृगुवार—

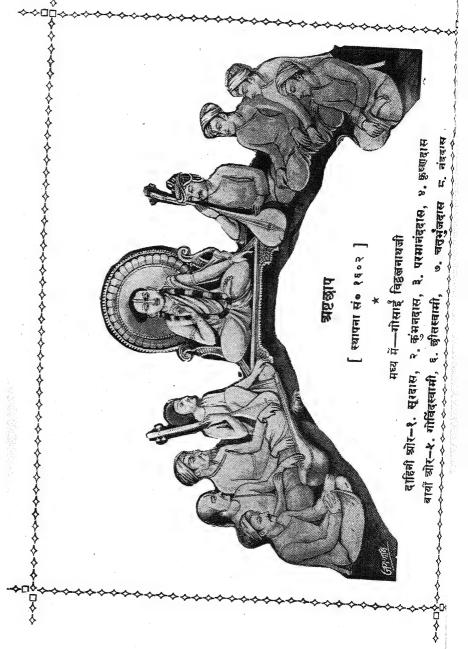

# inie ir pibusie

\*

श्रव श्रीत्राचार्यजी महाप्रभुन के सेवक स्रदासजी सारस्वत ब्राह्मण, दिल्ली के पास सींहीं गाम है तहां रहते, तिन की वार्ता को भाव कहत हैं—

#### \*

#### भावप्रकाश—

सो ये सूरदासजी लीला में श्रीठाकुरजी के अष्टसखा हैं,सो तिन में ये 'कृष्णसखा' को प्राकट्य हैं। तहाँ यह सन्देह होय जो-निकुंज लीला में तो सखीजनन को अनुभव है, जो सखा तहां नाहीं है। सो सूरदासजी ने रहस्यलीला,बिना अनुभव कैसे गाई? तहां कहन हैं, जो श्रीभागवत में कहे हैं, जो-जन श्रीठाकुरजी आप बन में गौचारन लीला में सखान के संग पधारत हैं, सो सगरी गोपीजन लीला को अनुभव करत हैं। सो घर में सगरी जीला बन की गान करत हैं। ता पाछें जब श्रीठाकुरजी संध्या समय बन तें घरक्रूँ आवत हैं, ता पाछें रात्रि कों गोपीजन सों निकुंज में लीला करत हैं। सो तब अंतरंगी सखान कों विरह होत है,तब वे निकुंजलीला को गान करत हैं, अनुभव करत हैं।

सो काहेतें ? कुंजमें सखीजन हैं सो तिनके दोय स्वरूप हैं, सो कहत हैं—पुंभाव के सखा और स्त्री भाव की सखी। सो दिन में सखा द्वारा अनुभव है। सो काहेतें ? जो वेद की ऋचा हैं सो गोपी हैं। और वेद के जो मंत्र हैं सो सखा हैं। परंतु गोपीजन देखिवे मात्र स्त्री हैं, सो इनके पित हैं, परंतु ये स्त्री नांहीं हैं। सो ऐसे—(जैसे) भुज्यो अन्न होय सो धरती में बीज नांही ऊगे। तेसे ही इनकों लौकिक विषय नांही है। सो यहां तो रसक्ष्पलीला सदा सर्वदा एक रस हैं। सो तेसे ही अंतरंगी सखा श्रीठाकुरजी के अंगरूप हैं। सो सखी रूप, सखा रूप, दोय रूप सो रात्रदिन लीलारस करत हैं। सो तासों सूरदास 'कृष्णसखा को प्राकट्य हैं। और कृष्ण सखा को दूसरो स्वरूप सखी है, सो लीला कुंज में हैं तिनको नाम "चंपक-

तता'' है। सो तासों सूरदास कों सगरी लीलाको ऋनुभव श्रीत्राचार्य जी महाप्रभ की तें कृपा होयगो। सो प्रकार कहत हैं।

तहां यह संदेह होय जो लीला सर्वधी है सो पहले तें अनुभव क्यां नांही भयो। सो इनकों मोह क्यों भयो ? तहां कहत हैं जो-श्रीठाकरजी भिमके अपर प्रगट होयकें लौकिककी नाई लीला करत हैं सो जस प्रकट करनार्थ। सो लीला गाइ जगत में लौकिक जीव कृतार्थ होत हैं। तैसेई श्रीठाक्ररजीके भक्त ह जगतमें लौकिक लीला करि ऋलौकिक दिखावत हैं। जैसें श्रीहिकिमिनीजी साचात श्रीलच्मीजीको स्वरूप हैं,परंतु जव ज-न्मी तब देवी पुजिकें वर मांग्यो । फेरि श्रीठाक्ररजीके पास त्राह्मण व्याह के लिये पठायो । सो यह जग में लीला प्रगट करनाय । जैसे कार्लि-दीजी सूर्य द्वारा प्रगट होय कें श्रीयमुनाजी में मंदिर करि तपस्या करि, श्रर्जुन सों कही, जो मैं श्रीठाकुरजी कों बहुँगी। तत्र श्रीठाकुरजी श्रापु विवाह कियो । सो ये लीलामात्र, (क्यों जो ) ये सदा श्रीठाकुरजी की प्रिया हैं। सो व्रज में श्रीस्वामिनीजी श्रीर श्रीठाकुरजी श्रापु ये दोउ एक रूप हैं, परतु व्रजलीला प्रगट करिये के लिये श्रीठाकुरजी श्रीनंदरायजी के घर प्रगटे ऋौर स्वामिनीजी श्रव्रपभानजी के घर प्रगट होय कें श्रनेक ज्याय मिलिये कों रात्रदिन किये। सो यह लीला (केवल) जगत में प्रगट करिवे के लिये (ही)। (नातर) ये तो सदा एक रस लीला करत हैं। सो तैसेई सूरदास श्रीत्राचार्यजीके सेवक होयकें भगवल्लीला गाये। सो यामें स्वामी को जस बढ़ें। सो जिनके सेवक सरदास ऐसे भगव-दीय. तिनके स्वामी श्रीकाचार्यजी आप तिन की सरन जैये। सो या प्रकार जगत में लीला करि जस प्रगट किये. सो आगे लौकिक जीव कों गान करि भगवत्प्राप्ति होय।

सो सूरदासजी जगत पर श्रव ही प्रगटे, परंतु लीलाको ज्ञान नांही है। सो सूरदासजी दिल्ली पास चारि कोस उरे में एक सीहीं गाम है, जहां राजा परीचित के बेटा जन्मेजय ने सप यज्ञ कियो है। सो ता गाम में एक सारस्वत ब्राह्मण के यहां प्रगटे। सो सूरदासजीके जन्मत ही सों नंत्र नांही हैं। श्रीर नेत्रन को श्राकार गठेला कन्नू नाहीं; ऊपर भोंह मात्र है। सो या भांति सों सूरदासजी को स्वरूप है। सो तीन बेटा या सारस्वत ब्राह्मण के श्रागे के हते, श्रीर घर में बहोत निष्कं-चन हतो। वा सारस्वत ब्राह्मण के घर चौथे सूरदासजी प्रगटे। सो तब इनके नेत्र न देखे, श्राकार (हू) नांही। सो या प्रकार देख के वा त्राह्मण ने अपने मन में बहोत सोच कियो, श्रीर दुःख पायो। जो देखो—एक तो विधाता ने हमकों निष्कंचन कियो, श्रीर दूसरे घर में ऐसे पुत्र जन्मयों। जो अब याकी कौन तो टहल करेगो ? श्रीर कौन याकी लाठी पकरेगो ? सो या प्रकार ब्राह्मण ने अपने मन में बहोत दुःख पायो। सो काहेतें जो-जन्में पाछे नेत्र जांय तिनकों श्रांवरा किह ये, सूर न किहये। श्रीर ये तो सूर है, तो माता-पिता घर के सब कोई इनसों शीति करें नांही। जानें, जो नेत्र विना को पुत्र कहा ? तासों इनसों कोई बोलतो नाहीं।

सो एसे करत सूरदासजी बरस छह के भये। तब पिता कों वा गाम के एक द्रव्यपात्र चत्री जजमान ने दोय मोहीर दान में दीनी। तब यह बाह्मण उन मोहीरा कों ले के अपने घर आ- यो, और अपने मन में बहीत प्रसन्न भयो, और स्त्री तथा घर में देह संबधी बेटा बेटा हते सो तिन सबनसों कही जो-भगवान ने दोय मोहीर दीनी हैं सो काल्हि इनकों बटाय के सीधो समान लाऊँगो। तातें अपने घर में दोय चार महीना को काम चलेगो। सो या प्रकार सबन कों वे दाय मोहोर दिखाई। ता पाई रात्रि को एक कपड़ा में बांधि के ताक में धरि के सोयो। तब रात्रि कों दोय मोहौरन कों मूसा ले गये। सो घर की छांतिन में भिल्तं में धरि दीनी। तब सबारे उठि के देखे तो मोहौर नाईं। है।

सो तव तो सूरदास के मातापिता छाती छूटन लागे, छौर रोवन लागे, छौर अपने मन में अति कलेश करन लागे। सो वा दिन खानपान नांदी कियो। सो या मांति सों घनो विलाप करन लागे। सो देखिके सूरदासजी मातापिता सों वोले जो-तुम एसो दुःख विलाप क्यों करन हो ? जो भगवान को भजन सुमिरन करो तासों सब भलो होय। सो या भांति सूरदास उनसों बोले। तब मातापिता ने सूर-दास सों कही जो-तू एसी घडी को सूर जनम्यो है, सो हमकों वाही दिन सों दुःख ही मे जनम बीतत है। जो हमकों काहू दिन सुख नाहीं भयो. और हमकों भर पेट अन्नहू नाही मिलत है। जो श्रीभगवान ने हमकों दोय मोहीर दीनी हती सोहू योंही गई। तब सूरदासजी बोले जो-तुम मोकों घर में राखियो मित, और तुम मेरे पीछे मित परियो। तब यह सुनि के मातापिता ने सूरदास सों कहा जो-और हमकों कहा चिहयत है ? जो तू इमकों मोहौर बताय देउ, और इमारी मोहौर पांचे फेरि तेरें मन में आवे तहां तू जाइयो। हम तोकों बरजेंगे नांही। तब सूरदास बोले जो-छांति में भिल्लो है सो भिल्ले के मोहोडे पर घरी हैं। तब यह आह्या खोदि के मोहौर पाये।

तब सुरदासजी घरतें चलन लागे। सौ मातापिताकों मोह उत्पन्न भयो। जो देखो या सूरदास को सगुन बहोत आछो भयो। याके कहे प्रमान मोकों तुरत ही मोहौर मिली हैं। सो यह बिचारि के मातापिता न सुरदासजी सो कह्यो-जो सूरदास ! ऋब तुम घरतें क्यों जात हो ? श्रब तो यह मोहीर पाय गई हैं, तातें जहां तांई यह मोहीरन को श्रनाज रहै तहां ताई तुमहू खावो, पाछें जहां जानो होय तहां तुम जैयो। तब सूरदास बोले जो-मोकों अब तुम घर में मित राखो, जो मोकों घर में राखोगे तो तिहारी मोहौर फेरि जायगी, श्रीर तुम दु:ख पायोगे। यह स्नि के मातापिता कछ बोले नाहीं, श्रीर सूरदासजी तो हाथ में एक लाठि लेकें घर सों निकले । सो सींहीं तें चले, सो चार कोस अपर एक गाम हतो, तहां एक तलाव गाम वाहिर हतो। सो वहां एक पीपर के बुज्ञ नीचे सुरदासजी आय बैठे, और वा तलाब को जल पियो । तहां दोय चार घडी दिन पाछिलो रग्नो इतो, तव ता गाम को ब्राह्मण जमीं-दार तहां श्रायके सूरदासजी कौं पहचानके कहन लाग्यो जो मेरी१०गाय तीन दिनतें मिलत नांहीं,कोई बताव तो दो गाय वाकों दऊ। तब सूर-दासजी ने कही जो-मोकों तेरी गाय कहा करनी हैं ? परंत तू पूछत है तब कहत हूं जो-यहां सों कोस ऊपर एक गाम है। सो वा गाम के जमींदार के मनुष्य रात्रि की आयके तेरी १० गाय ले गये। वा जमीं-दार के घर के भीतर एक दूसरो घर है, सो तहां जमींदार के घोड़ा बंधे है, सो उन घोड़ान के पास तेरी गाय वंभी हैं। तब वे जमींदार दस आदमी संग ले जाइ देखे तो गाय सब बंधी हैं, सो ले आय के सूर-दासजी सों कह्या जो-सुरदास ! तिहारे कहे प्रमान मेरी दस गाय पाय गई हैं. सो ये दोय तुम राखो।

तब सूरदासजी ने कही जो-मैं अपनों ही घर छोडि के श्री ठाकुरजी को आश्रय करिके बैठो हूं, सो मैं तेरी गाय काहे कों लेऊं? तब वह जमींदार सूरदास कों बालक जानि कें सिचा की धात करन लाग्यो, जो अरे! तू फलाने सारस्वत को बेटा है, और नेत्र तेरे हैं नाहीं, और कोऊ मनुष्य हू तेरे पास नाहीं है, सो तू अपने

घर कों छोडि के रूठि के यहाँ क्यों बैठ्यो है ? नेत्र हैं नाहीं, कैसे दिन कटेंगे ? तब सूरदास ने कह्यो जो-मैं तेरे ऊपर तो घर छोड्यो नाहीं। मैं तो नारायण के ऊपर घर छोड़्यो है, सो वे सगरे जगत को पालन करत हैं सो मेरो ह करेंगे। श्रीर जो होनहार होयगी सो होयगी। तब जमींदार ने कही, मैं हू त्राह्मण हों, दारि रोटी मेरे घर भई हैं, कहे तो लाउं। तव सूरदास ने कही जो-मैं तो गैलकी चली रोटी नाहीं खात। तव वह जमींदार ऋपुने घर जाइ पूरी कराय और द्ध ले जाइ, सूर-दाम कों जल भरि दे के कहाी, जी-सरदास ! तुम कोई बात की दुःख मति पाइयो। जो जहां तांई भगवान मोकों खायवे कों देयगो. तहांतांई यहां मैं तमकों लाऊंगो। श्रौर सबेरे या तलाव पर तथा गाम में जहां कहोंगे तहां छापरा डार दऊंगो। पाछे सवेरो भयो, तब यह जमींदार ने आय के कह्यो-जो तिहारों मन कहां रहेवों को हैं ? तब सरदास ने कही-जो अब तो याही तलाब पर पीपरा नीचे कछक दिन रहवे को मन है। तब वा जमींदार ने वहां एक भोंपड़ी छवाय दीनी और टहल करिवेकुं एक चाकर राखि दियो। ता पाछें वा जमींदार ने दसपांच जन के आगे बात करी-जो फलाने को बेटा सुरदास बड़ो ज्ञानी है। हमारी गाय खोय गई हती सो बताय दीनी । सो वह सगुन में आछो जाने है। सो मैं वाकों तलाब के ऊपर पीपर के नीचे कोंपरी छवाय, वाके पास एक चाकर राखि दियों है। श्रौर नित्य पूरी,दहीं,द्ध, पठा-वत हूं। सो तासों काहू कों सगुन पूछनो होय तो वाकुं जाय के पूछि ऋाइयो।

यह सुनि के सब लोग गाम के श्रावन लागे। सो जो कोइ पूछे तिनकों सगुन बतावे सो होई। तब सूरदास की बड़ी पूजा चली, भीर लगी रहै। खानपान भलीभांति सों श्रावन लाग्यो। सो तब कछुक दिन में सूरदास कों रहिवे के लिये एक बड़ो घर तलाब पर बनाय दियो, श्रोर वह मोंपरी हू दूरि कीनी। श्रोर वख, द्रव्य, बहौत वैभव भेलों भयो। सो सूरदास स्वामी कहवाये, बहोत मनुष्य इनके सेवक भये। जाके कंठी बांवनी होय सो सूरदासकों सेवक होय। सो सूरदास विरह के पद सेवक कों सुनावते। सो सव गायवे के बाजे को सरंजाम सब भेलों होय गयो।

या प्रकार सूरदास तलाब पे पीपर के वृत्त नोचे वरस अठारे के भये। सो एक दिन, रात्रि कों सोवत हते, ता समय सूरदास कों वैराग्य श्रायो तब सूरदासजी श्रपने मन में विचारे जो-देखो, में श्री भगवान के नितन श्रथ वैराग्य किर के घरसों निकस्यो हतो, सो यहां माया ने श्रीम तियो। मोकूं श्रपनो जस काहे को बढ़ावनो हतो ? जो मैं श्रीप्रमु को जस गढावतो तो श्राह्यो। श्रीर यामें मेरो बिगार भयो, तासों श्रव कब सवारो होय श्रीर में यहां सो कंच कहां।

सो ऐसे करत सवारो भयो । तब एक सेवक को पठाय मातापिता को बुलाय सब घर उनकों सोंपि दियो । पाछें सूरदास एक वस्त्र
पहिर के लाठी ले के उहां ते कूंच किये । सो तब जो सेवक माया क
जंजाल में हते, सो संसार में लपटे और उहांई रहे । और कितनेक
सेवक जो संसार सों रिहत हते, सो सूरदास के संग ही चले । सो
सूरदास मनमें विचारे जो-ब्रज है सो श्रीभगवान को धाम है, सो उहां
चिलये । तब सूरदास उहां तें चले, सो मथुराजी में आये । तमं विश्रांत
धाट पै रिहके सूरदास ने विचार कियो, जो-में मथुराजी में रहूंगो सो
यहां हू मेरो माहात्म्य बढ़ेगो और यह श्रीकृष्ण कीपुरी है, सो यहां मोकों
अपनो माहात्म्य प्रगट करनो नाहीं । और संसार में अनेक लोग सुख
दु:ख पावें हैं सो सब पूछिवे आवेंगे । और यहां मथुरिया चौबे हैं सो
यहां माहात्म्य बढ़ेगो तो ये दुख पावेंगे। तासों यहां रहनो ठोक नाहीं।

सो यह विचारि के सूरदास मथुरा के और आगरे के बीचों बीच गऊघाट है तहां आयके श्रीयमुनाजी के तीर स्थल बनाय कें रहें।

सूरदास को कंठ बहोत सुन्दर हतो। सो गान विद्या में चतुर, श्रौर सगुन बतायवे में चतुर। सा उहां हू वहोत लोग सूरदासजी के पास श्रावते। उहां हूं सेवक बहोत भये। सो सूरदास जगत में प्रसिद्ध भये।

श्रावते। उहां हूं सेवक बहोत भये। सो सूरदास जगत में प्रसिद्ध भये। वार्ताप्रसंग १ - सो गऊ घाट ऊपर सूरदास रहते, तब कितनेक दिन पाछुं श्री श्राचार्यजी महाप्रभु श्रापु श्रहेल तें वज कूँ पधारत हते। सो कल्लुक दिनमें श्री श्राचार्यजी श्राप गऊ घाट पधारे। ता समय श्री श्राचार्यजी के संग सेवकत को वहोत समाज हतो। सो सब वैष्ण्व सहित श्री श्राचार्यजी श्रापु श्री यमुनाजी में स्नान किये। ता पाछुं संध्यावंदन करि पाक करन को पधारे। श्रीर सेवक हू सब श्रपनी श्रपनी रसोई करन लगे। ता समय एक सेवक सूरदास को तहाँ श्राचो। सो वाने जायके सूरदास को खबरि करी, जो-सूरदासजी! श्राज यहां श्री वञ्जमाचार्यजी पधारे हैं। जो जिनने कासी में तथा दित्रण में मायावाद खंडन कियो है, श्रीर भक्तिमार्ग स्थापन कियो है।

# अष्टस्यान् की गातां 🗢



#### स्रदास

जन्म सं०१५३५ ::: देहावसान सं०१६४०



तव यह सुनि के स्रदास ने श्राप्त सेचक सों कृष्टो जो-जव श्रीयक्षभाचार्यजी भोजन करिकें निश्चितता सों गादी तिकयान के ऊपर विराजें ता समय तू हमकों खबिर करियो। जो-मैं श्रीवज्ञभा-चार्यजी के दरसन कों चल्ंगो। तव वह सेवक दूरि श्राय के वंठि रहों। सो जब श्रीयाचार्यजी श्रापु भोजन करिके गादी तिकयान पै विराजे, श्रीर सेवक हू सब श्चास पास श्राय वेठे, तब वा सेवक ने जाय के खबिर करी। तब स्रदास वाही समय श्रापने संग सगरे संवकन कों लेक श्रीयाचार्यजा के दरसन कों श्राये। सो तब श्रायके श्रीयाचार्यजी की साष्टांग दंडवत करी।

तव श्रीश्राचार्यजी श्रीमुख सों कहे, जा-सूर! कळू भगवत्-जस वर्णनन करा। तव सूरदास ने श्रीश्राचार्यजी कों दडवत करि कहो, जो-महाराज! जो श्राज्ञा। ता पार्छे सूरदास ने यह पद श्रांश्राचार्यजी श्रागं गायो। सो पदः—

राग घनाश्री—हों हरि सब पतितन को नायक। फेरि दूसरा पद गाया, सा पद—'प्रभु हों सब पतितन को टोको।'

सो सुनिके श्रीत्राचार्यजी त्रापु स्रवास सो कहे,जो-स्र है कें ऐसो घिघयात कार्ड को है? सो तासो कब्रु भगवल्लीला वर्णनन करि।

भावप्रकाश—ताका त्रासय यह है, जो-जीव श्रीभगवान सों विद्धरयो, सो तब पतित ता भया। सा ताकों बहोत कहा कहना तासों भगवल्लीला गावा, जासों शुद्ध होय।

तब स्रदास ने श्रीश्राचार्यजी सों विनती कीनी, जो-महा-राज! मैं कछू भगवज्ञीला समुभत नाहीं हूँ। तव श्रीश्राचार्यजी श्रीमुख तें कहे, जो-स्र! श्रीयमुनाजी में स्नान किर श्राचो, जो हम तुमकों समुभाय देंगे। तव स्रदास प्रसन्न होय कें श्रीयमुनाजी में स्नान किर के अपरस ही में श्रीश्राचार्यजी पास श्राये। तव श्री-श्राचार्यजी ने रूपा किर कें स्रदास कों नाम सुनायो, ता पाछें समर्पन करवायो। पाछें श्राप दसम स्कंघ की श्रमुकमिणका करी हती सो स्रदास कों सुनाये।

भावप्रकाश—श्रष्टाचर मंत्र सुनाया तासों स्रदास के सगरे जनम के दोष मिटाये, श्रीर सात भक्ति भई। पाछें ब्रह्मसंबंध करवाया, तासों सात भक्ति श्रीर नवधा भक्ति की सिद्धि भई। सो रही प्रेम-त्रच्या, सो दसम स्कन्ध की श्रमुकमियका सुनाये। तव संपूरन पुरुषो- त्तम की लीला सूरदास के हृदय में स्थापन भई, सो प्रेमलच्छा भक्ति सिद्ध भई।

सो सगरी श्रीसुबोधनीजी को ज्ञान श्रीश्राचार्यजी ने सूर-दास के हृद्य में स्थापन कियो । तव मगवल्लीला जस वर्णन करिवे को सामर्थ्य भयो। तब श्रनुक्रमणिका तें सगरी लीला हृद्य में स्फुरी। सो कैसे जानिये? जो श्रीश्राचार्यजी श्राप दसम स्कन्ध की सुबो-धिनीजी में मंगलाचरण की प्रथम कारिका किये हैं, सो कारिका कहत हैं। श्लोकः—

> "नमामि हृद्ये शेषे लीलाचीराव्धि-शायिनं । लद्मीसहस्र-लीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् ॥"

सो या मंगलाचरण के अनुसार सूरदास ने श्रीआचार्यजी के आगे यह पद करिके गायो। सो पदः—

राग बिलावल-'चकईरी ! चल चरणसरोवर जहां नहिं प्रेम वियोग ।' सो यह पद दसंमस्कन्ध की कारिका के श्रनुसार किये हैं।

श्लोक-'लदमीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधि।'

जैसे श्लीक में कहाो है, तैसेही स्रवास ने या पद में कही जो-''जहां श्रीसहस्र सहित नित कीडत सोभित स्रजदास।''

सो यामें कहे। तामें जानि परी,जो-सूरदास को सगरी लीला श्रीसुबोधिनीजी की स्फ़री।

सो सुनिके श्रीश्राचार्यजी बहोत प्रसन्न भये। श्रीर जाने,जो-श्रव लीला को श्रभ्यास भयो। सो तब श्रीश्राचार्यजी श्राप श्रीमुख तें स्रदास सीं श्राज्ञा किये, जो-स्र ! कहू नंदालय की लीला गावो। तब स्रदास नें नंद महोत्सव को कीर्तन वर्णन करिके गायो। पदः-राग देवगंथार-'त्रज भयो महिर के पूत जब यह बात सुनी।'

सो यह बड़ी बधाई गाई। सो श्रीनंदरायजी के घरको वर्णन किये, तहां तांई तो श्रीश्राचार्यजी श्राप सुने। ता पाछे गोपीजन के घर को वर्णन करन लागे तब श्रीश्राचार्यजी श्रापु श्रीमुख तें स्रुरदास सों कहे जो—

'सुन सूर सबन की यह गित जो हरि-चरन भजे।' सो या भोग की तुक आपु किह के सूरदास को चुप किर दिये। भावप्रकाश-सो यातें जो-ब्रजभक्तन को आनंद है सो भगवदीयन के हृदयमें अनुभव-योग्य है। सो बाहिर प्रकास होय तासों सूरदासको थांभि दिये। श्रीर सूरदासजी के हृद्य में यह भी आयो हतो, जो मैंने सेवक किये हैं तिनकी कहा गति होयगी? तब श्री आच। यंजी ने कही:—'सुन सूर! सबन की यह गति जो हरिचरन भजे।

तव श्रीश्राचार्यजी श्राप प्रसन्न होय के कहे, जो-मानों सूर नंदालय की लीला में निकट ही ठाड़े हैं। सो ऐसी कार्तन गायो।

ता पाछे श्रीश्राचार्यजी ने स्रदास कू 'पुरुषोत्तम सहस्रनाम' सुनायो। तव सगरे श्रीभागवत की लीला स्रदास के हृद्य में स्पुरी। सो स्रदास ने प्रथम स्कंध श्रीभागवत सो द्वादस स्कंध पर्यंत कीर्तन वर्णन किये। ताम श्रनेक दावलोला, मानलीला श्रााद वर्णन किये हैं।

ता पार्छे गऊवाट ऊपर श्रीत्राचार्यजी श्राप तीन दिन रहे। सो तब स्वाह्म जितने सेवक किये हते, सो सबकों श्रीत्राचार्यजी के सेवक कराये। ता पार्छे श्रीत्राचार्यजी श्राप वज में पधारे। तब स्रहास हू श्रीत्राचार्यजी के संग वज में श्राये।

सो प्रथम श्रीष्ठाचार्यजी महाप्रभु आप गोकुल पधारे। तव श्रीत्राचार्यजी ने श्रीमुख सों कह्यो जो-सूर! श्रीगोकुल को दरसन करो। तव स्रदासजी ने श्रीगोकुल को साष्टांग दंडवत किये। सो दंडवत करत ही श्रीगोकुल की लीला स्रदास के हृदय में स्फुरी।

तब सूरदासजी अपने मन में विचारे, जो-श्रीगोकुल की लीला मैं बरनन फेसें करौं। सो काहे तें-जो श्रीश्राचार्यजी को मन श्रीनवनीतिप्रयजी के स्वरूप के ऊपर श्रासक्त है. सो श्रीनवनीतिप्रयजी को कोतन श्रीगोकुल की बालीला को वरनन, एसो पद सूर-दासजी ने गायो। सो पद—

राग बिलावल-'सोभित कर नवनीत लिये।'

सो यह पद सुनिके श्रोत्रावार्यजी श्राप स्रवास के ऊपर वहोत प्रसन्न भये। सो तापालुं स्रवास ने श्रोर हू पइ वाललीला के श्री श्राचार्यजी को सुनाये। ता पालुं श्रीश्राचार्यजीने विचारयो जो श्रीगोवर्द्ध ननाथजी को मंदिर तो समरायो, श्रीर सेवा हू को मंदान भयो। तातें स्रवास कूं श्रीनाथजी के पास राजिये। तव समे समे के सगरे कीरतन को मंदान श्रोर भयो चाहिये। सो श्रागे वैष्णुवजन स्रवास के पद गाय के इतार्थ बहोत होंयगे।

तव यह विचारिके सुरदास कूं संग लेके श्रीश्राचार्यजी श्राप श्रीगीवर्द्धन पथारे, सो ऊपर पवारके श्रीनाथजी के दरसन किये। तब श्रीत्राचार्यजी श्राप श्रीमुख सों स्रदास सों कहे जो-स्र! श्री गोवर्डननाथजी के दरसन करो श्रीर कीर्तन गावो। तब स्र-दासजी ने श्रीगोवर्डननाथजी के दरसन किये। ता पाछुं स्रदासजी ने प्रथम विश्वति को पद दैन्यता सहित गायो। सो पद—

राग धनाश्री—'त्र्यव हों नाच्यो बहुत गोपात ।' × × × स्रुरदास की सबै अविद्या दूर करहु नंदलाल !

सो यह पद स्रदासजी ने श्रीनाथजी कों सुनायो। सो सुनि के श्रीश्राचार्यजी श्राप स्रदास सों कहे जो स्रदास! श्रव तो ति-हारे मन में कछू श्रविद्या रही नांही, जो तिहारी श्रविद्या ने। प्रथम ही श्रीनाथजी ने दूरि कीनी है। तासों श्रव तुम भगवल्लीला गावा जामें माहात्म्य पूर्वक स्नेह होय।

भावप्रकाश—परंतु भगवदीय जितने हैं सो तितनेन की यही बोली है जो अपने कों हीन कहत हैं। सो यह भगवदीयन को लज्ञ है। और जो कोई अपने को आड़ों कहें और आपनी वडाई करें, सो भगवान तें सदा बहिर्मुख है।

तव श्रीत्राचार्यजी श्रोर श्रीगोवद्ध ननाथजी के श्रागे म्हरदा-सजी ने माहात्म्य स्नेह युक्त कीर्तन किये। सो पर्— राग गौरी-'कौन सुकृत इन वजवासिन को वदत विरंखि शिव शेप'

सो यह पद सुनिकें श्रीश्राचार्यजी श्राप वहोत प्रसन्न भये।
भावप्रकाश—क्यों जो-जैसो श्रीश्राचार्यजी श्रापु पुष्टिमार्ग
प्रगट किये, नाही श्रनुसार स्रदासजी ने यह कीर्तन गायो। सो श्री
श्राचार्यजी के मारग को कहा स्वरूप है? जो माहात्म्य ज्ञान पूर्वक
दृद स्तेह सो सर्वोपिर है, मो ठाकुरजी को वहोत प्रिय हैं। परन्तु जीव
माहात्म्य राखे। सो काहेतें? जो माहात्म्य विना श्रपराधको भय मिट
जाय। नासों प्रथम दसा में महात्म्य युक्त स्तेह श्रावश्यक चाहिये।
श्रीर त्रजभक्तन को स्तेह है सो सर्वोपिर है। नासों भक्तन के स्तेह के
श्रागे श्रीठाकुरजी को माहात्म्य रहत नांही। मो ठाकुरजी स्तेह के बस
होय भक्तन के पाछें २ डोतत हैं। सो जहां नांई एसो स्तेह नांही होय
तहां नांई माहात्म्य राखनो। सो जब स्तेह को नाम ले के माहात्म्य
श्रोड श्रोर श्रीठाकुरजी के श्रागे बैठे, बात करे श्रोर पीठि देय तो श्रष्ट
होय जाय। नासों माहात्म्य विचारे श्रीर श्रपराध सों डरपे, तो, कृपा
होय। श्रीर जब ( सर्वोपिर ) स्तेह होयगो तब श्रापही तें। स्तेह एसो

पदार्थ है जो-माहात्म्य कूं छुडाय देयगो। मो दसम स्कंधमें वरनन हैजो श्रीभगवान वारंवार माहात्म्य व्रजमक्तनकों छोर श्रीयसोदा
जो कों दिखायो। सो पृतना वध करि. सकट. तृनावर्त करि, यमलाजुन करि, वकासुर, धेनुक, कालीदमन करिकें लीला में माहात्म्य दिखायो। परंतु व्रजमक्तन को स्नेह परम अद्भुत अनिर्वचनीय है। तासों
माहात्म्य तथा ईश्वरभाव न भयो। सो एलो स्नेह प्रमु छुपा करि
दान करें ताकों आपही तें नाहात्म्य छूटि जायगो। और जाको स्नेह
पति, पुत्र, खी, छुटुंव में तथा द्रव्य में है, और अपने देह सुख में है
सो भगवान को महात्म्य छोडि लाकिक रीति करे तो श्रीभगवान को
अपराधी होय। तासों वेद मर्यादा सहित श्रीठाकुरजी के भय सहित
सेवा करे, और सावधान रहे। सो यह श्रीआचार्यजी महात्म्य पूर्वक
स्नेह यह जो-समय समय ऋतु अनुसार संवा में सावधान रहे, ताको
नाम माहात्म्य पूर्वक स्नेह किहेथे।

पाछे श्रीश्राचार्य जी श्रापु कहे जो-सूर! तुमकों पुष्टिमारग को सिद्धांत फांसत भयो है, तासों श्रव तुम श्रीगोवर्द्धनधर के यहां समय समय के कीर्तन करो! ता समय सेन भोग सिर चुक्यो हतो, सो तब मान के कीर्तन सुरदास ने गाये। सो पद —

राग विहागरो- वोलत काहे न नागर बैना'। २ सुखद सेजमें पोढे रसिकवर'। ३ पोढ़े लाल राधिका उर लाय'।

सो पाइं याप्रकार सों कीर्तन स्रदासजी नें नित्य प्रातःकाल के जगायवे तं लेके सेन पर्यंत के हजारन किये।

वार्ता प्रसंग २-श्रोर एक समय सूरदासजी पांच सात वैष्ण-वन के संग मारग में चले जात हते। सो तहां दस पांच जने चोपड खेलत हते। सो चोपड के खेल में पसे लीन भये हते सो मारग में गैल में काहू आवते जातं मनुष्य की कछू खबरि नांही।

सो या प्रकार उनकों मगन देखिकं स्रदासजी ने अपने संग् के वैप्णवन के आगे एक पद गायो। और उन वैष्णवन सों स्रदास जी ने कह्यो जो-देखों, यह प्राणी मनुष्यजन्म यथा खोवत है। जो श्रीभगवान ने मनुष्य-देह अपने भजन करिवे के लिये दीनी है। सो या देह सों यह प्राणी वृथा हाड क्रूटत है। सो यामें लौकिक में तो निदा है जो-यह जुवारी है। और अलौकिक में भगवान सों कहि- मुंखता है। तासों भगवानने तो एसी जिनकों मनुष्य-देह दीनी है, तिनकों एसी चोपड खेली चाहिये। सो ता समय सूरदासजी ने यह पद किर के संग के वैष्णव हते, तिनकों सुनायो। सो पद—

राग केदारो-मन ! तू समक सोच विचार।

भक्ति विना भगवान दुर्लभ कहत निगम पुकार ॥
साधु संगत डार पासा फेरि रसना सार ।
दाव अन के पर्यो पूरो, उतिर पहली पार ॥
छांडि सत्रह सुन अठारे, पंच ही को मार ।
दूरि तें तज तीन काने चमक चोंक विचार ॥
काम क्रोंघ मद लोभ भूल्यो ठग्यो ठिगनी नार ।
सूर हिर के पद भजन विन चल्यो दोंड कर भार ॥

सो सुनिके उन वैष्णवनने स्रदास सों कहो। जो-स्रदास जी! या पदमें समुभ नांही परी है। तासों हमकों अर्थ करिके समुभावो. सो तब समभयो जाय।

तब सूरदासजी उन बैप्णवन सीं कहे। जो-

तीन वस्त चोपड में चाहियें, समुभ सोच और विचार। सो ये तीन्यो वस्तु भगवान के भजन में हू चाहिये (क्यों ?) जो-जैसे पहले समुक्तै तव चोपड खेलेगो, सो तैसे ही भगवान कों जानेगो तो भजन करेगो। और चौपड में सोच होय जो-एसो फांसा परे तो मैं जीतूं। सो तसे ही या जीव कों काल को सोच होय. तब यह जीव प्रभ की सरन जाय। ऋौर ( तीसरी वस्तु जो ) विचार, सो यह जो-विचार के गोट को फांसा के दावक चले जो-यहां नांही मारी जायगी इत्यादि। सो तैसेही विचार वैष्णव कों होय, जो- यह कार्य मैं करत हूं सो आ-छो है, के बुरो है ? तब यह जीव बुरो काम छोडिकें भगवतधरम की चाल में चले। श्रीर चौपड में फांसा के दाव परें तब दोऊ श्रीर के मनुष्य पुकारत हैं। सो तेसे ही जगत में निगम जो वेद पुराण सो पु-कारि के कहत हैं जो-मक्ति बिना भगवान दुर्लभ हैं, सो तासों कीटि साधन करो। श्रीर चोपड में दूसरो संग मिले तब चोपड खेली जाय, सो तैसे ही भगवान की भक्ति में भगवदीय वैष्णव की संगति होय तब भक्ति बढ़े। श्रोर चोपड खेलिवेवारे के मन में (जैसे) श्रपने दाव को सुमिरन रहत है जो-यह दाव परे तो मैं जीतूं, सो तैसे ही रसना सों यह जीव भगवद्वार्ता में मन लगायके सब रस को सार रूप ( एसो

भगवन्नाम) कहा करे। और (जैसे) चोपड में सुंदर पूरो दाव परे तब गोट पार जाय, और तब उतिर के घर में आवे, और मित्वे को भय मिटे। सो तैसे ही मनुष्य देह संसार सों पार उतिरवेकों पूरो दाव बड़ी पुन्याई सों मिले हैं, सो तो या देह सों भगवदाश्रय किर संसारतें पार उतिर जाय। 'राखि सत्रे सुनि अठारे' चोपड में सत्रे अठारे बड़े दाव हैं। सो तैसे ही जगत में सब पुराण हैं, सो तिनही कों राखि, सुनि अठारे जो-श्री भागवत सुनन कों (और) पुराण हू कों धरि राख। और पांचों जो इन्द्रिय, पंचपर्वा अविद्या है, सो इनकूं मार।

सो काहे तें ? जो शास्त्र के वचन हैं जो

पतंग-मातंग-कुरंग-भृंग-मीना हताः पंचिभरेव पंच। एकः प्रकादी म कथं न हन्यते यः सेवते पंच भिरेव पंच ॥१॥

१ पतंग-नेत्र विषय तें दीपक में परे। २ हाथी स्पर्श विषय करि मरे। ३ कुरग-श्रवन विषय तें मरे। ४ मृंग-गंध नासिका विषय तें मरे, ४ मीन-जिभ्या विषय तें मरे। सो एक एक विषय तें मरि परे, तो मनुष्य तो पांचन को सेवन करत है, सो निश्चय काल इनको भन्नन करे।

तासों नाद पांचो मारि। सो जैसे चोपड में गोट मारत हैं। क्रीर चोपड में सब तें छोटो दाव तीनि काने हैं, सो कोऊ नांही चाहत है। तसे ही तू तीन-तामस राजस, रान्विक यह माया के गुण हैं, सो सगरो संसार सोइ चोक है, सो यामें चतुराई सो डार। चतुराई यह, जो-इनकों डारि पाछे इनकी क्रोर देखे मित। सो जैसे चोपड़ में सब की सुध बुध भूलि जात हैं, सो सब ठग्यो गयो। सो तसे काम क्रोधादि जंजाल है, और स्त्री रूप भगवद् माया है। सो यह सगरे जगत कों ठमेगी। सो जैसे चौपड़ खेलि के हारिकें सब दोऊ हाथ मारि के उठें, सो सैसे ही श्रीठाकुरजी के पदकमल के भजन विना दोऊ हाथ भारिके गा मनुष्य ने देह सोई। जो कछु भलो परोपकार संग नाहीं कियो।

सो या प्रकार वैष्ण्व सुनि के सूरदास के ऊपर बहोत प्रसन्न भये। वार्ताप्रसंग ३ – श्रोर सूरदास कों जव श्रीश्राचार्यजी देखते तब कहते, जो श्रावे। सूरसागर! सो ताको श्रासय यह है,जो-समुद्र यें सगरो पदार्थ होत है। तैसे ही सूरदास ने सहस्राविध पद किये हैं। तामें झान वैराग्य के न्यारे न्यारे भक्ति भेद, श्रावेक भगवद् श्रव-तार. सो तिन सबन की लीला को वरनन कियो है। पाछे उनके पद जहां तहां लोग सीखि के गावन लागे। सो तब (एक समय) तानसेन ने एक पद सूर्दास को सीखि के अकवर बादशाह के आगे गायो। सो पद:—

राग नट - 'यह सब जानो भक्त के लवन।'

यह सुनि देसाधिपति अकबर ने कहाो, जो-ऐसे लक्षन वारे भक्तन सों मिलाप होय तो कहा कहिये ? सो तानसेन ने कही, जो-जिननें यह कीर्तन कियो है सो ब्रज में रहत हैं। श्रीर सूरदासजी उनको नाम है।

यह सुनि देसाधिपति के मनमें आई जो कोई उपाय किर के सूरदास सों मिलिये। पाछें देसाधिपति दिल्ली तें आगरा आयो। तव अपने हलकारान सों कहाो जो बज में सरदासजी श्रीनाथजी के पद गावत हैं, सो तिनको ठीक पारिके मोकों श्रीमथुराजी में खबरि दी-जियों, और (जो) यह बात सरदास जानें नाहीं।

तव उन हलकारान ने श्रीनाथजीद्वार में श्रायके खबरि काढ़ी।
तब सुनी जेा-सूरदासजी तो मथुराजी गये हैं। सो तब वे हलकारा
श्रीमथुरा में श्रायके सूरदास को नजिर में राखे, जो या समय थहाँ
वैठे हैं। तब उन हलकारान ने देसाधिपति को खबरि करी, जो-श्रजी
साहव! सुरदासजी ते। मथुराजी में हैं।

तब सूरदास कूं अकवर वादशाह ने दस पांच मनुष्य वुलायवे कों पठाये। सा सूरदासजी देसाधिपति के पास आये। तव देसाधि-पति ने उनका वहात आदर सन्मान कियो। पाछे सूरदासजी सों देसाधिपति ने कह्यो जा-सूरदासजी! तुमने विष्णुपद बहेश्त किये हैं, सा तुम माकों कछु सुनावा।

तव स्रदाल ने अकवर वादशाह आगे यह पद गांथो। सो पद-राग विलावलः—'मनारे तू कर माथो सों प्रीत।'

भावप्रकाश—सो यह पद कैसो है, जो या पद को सुमिरन रहै तब भगवत अनुप्रह होय, और मनकूं बोध होय। और संसार सों वै-राग्य होय, और श्रीभगवान के चरणारविंद में मन लगे। तब दु:संग सों भय होय, सत्संग में मन लगे। सो देहादिक में ते स्तेह घटे, और लौ-किक आसक्ति छूटे। जो भगवान को प्रेम है, सो अलौकिक है। सो ताके अपर प्रीति बढ़े।

यह सुनि देसाधिपित बहोत प्रसन्न भयो । पाछे देसाधिपित

के मनमें यह त्राई जो-स्रदासजी की परीक्षा देखूं। सो भगवान को त्राश्रय होयगो, तो ये मेरो जस गावेगो नाहीं।

सो यह विचार के देसाधिपति ने स्रदास सों कही, जो-श्री-भगवान ने मोकों राज्य दियो है, सो सगरे गुनीजन मेरो जस गावत हैं, सा तिनकों में श्रनेक द्रव्यादिक देत हीं। तासों तुमहू गुनी हो, सा तुमह मेरो कहू जस गावो। सा तिहारे मन में जो इच्छा होय सा माँग लेह।

सो यह देसाधिपति ने कह्यो। तव सूरदासजी ने यह पद गायो-राग केदारो:—'नाहिन रह्यो मन में ठौर।'

से। यह पद सुनिके देसाधिपति ने श्रपने मनमें विचारयो.जो-ये मेरो जस काहे की गावेंगे ? जो इनकों कछू लेवे को लालच होय नो ये मेरो जस गावें। ये तो परमेश्वर के जन हैं. से। ये तो ईश्वर को जस गावेंगे।

> से। सूरदासजी या कीर्तन में पिछले चरन में कहे हैं. जो-'सूर! ऐसे दरम कों ये मरत लोचन प्यास।'

से। देसाधिपति ने स्रदास सों कहा, जो-स्रदास ! तुम्हारे तो नेत्र हैं नाहीं, सो प्यासे केसे मरत हैं ? से। यह तुम कहा कहे ? तव स्रदासजी ने कही, जो-या वात की तुमकों कहा खबरि हैं ? जो ये लोचन तो सबके हैं, परन्तु भगवान के द्रसन की प्यास काहुकों है ? जो श्रीभगवान के द्रसन के जे प्यासे नेत्र हैं, से। तो सदा भग-वान के पास ही रहत हैं। से। स्वरूपानंद को रसपान छिन छिन में करत हैं. श्रार सदा प्यासे मरत हैं।

यह सुनि श्रकवर बादशाह ने कही, जो-इनके नेत्र तो परमे-श्वर के पास हैं, से। परमेश्वर को देखत हैं, श्रीरकों देखत नाहीं।

तव वादशाह ने स्रदास के समाधान की ईच्छा कीनी। दोय चारि गाम तथा द्रव्य वहोत देन लाग्या, से। स्रदास ने कछ नाहीं लियो। तव अकवर वादशाह स्रदासजी सों कहे,जो-बावा साहिव! कछू तो मोकों आज्ञा करिये।

तव सूरदासजी ने कही,जो-स्राज पाछे हमकों कवहू फेरि मित बुलाइयो, श्रीर मोसों कबहू मिलियो मित।

भावप्रकाश—सो श्रकवर बादशाह विवेकी हतो। सो काहेतें ? जो ये योगभ्रष्ट तें क्लेच्छ भयो है। सो पहले जन्म में ये बालमुकुन्द ब्रह्म- चारी हतो सो एक दिन ये बिना छाने दूध पान कियो. तामें एक गाय को रोम पेट में गयो। सो ता ऋपगध तें यह म्लेच्छ भयो है।

से। स्रदास को दंडवत कि समाधान कि विदा किये। वार्ताप्रसंग ४—ता पाछे स्रदास श्रीनाथजीद्वार आये। पाछे दंसाधिपति ने आगरे में आयके स्रदास के पदन की तलास कीनी। जो कोऊ स्रगसजी के पद लावे तिनकूं रुपैया और मोहौर देय। सो वे पद फारसी में लिखाय के बांचे। सो मोहौर के लालच सों पंडित कवीश्वर हू स्रदास के पद बनाय के लाये। तब अकवर पातसाह ने उनसों कहो। जो-यह पद स्रदासजी को नांही। सो ये पैसा के लिये पद की चोरी करत हैं। तब पंडित कवीश्वरन ने कही, जो-तुम कैसे जाने जो यह स्रदास को पद नांही? जो यह ते स्र्यास को ही पद है।

तव पातसाह ने अपने यास सों सूरदासको पद अपने कागद के ऊर लिखायो। श्रोर वे पंडित कवीश्वर सूरदासको भोग (अप) को बनाय के लाये सो दोऊ कागद जल में धरिके कह्यों जो-ईश्वर सांचे होय तो या बात को न्याव करि दीजो। सो यह कहि जल में डारि दिये। सो उन पंडित जोतसीन को पद बनायो हतो सो कागद जल में भीजि गयो; श्रौर सूरदास को पद हतो से। कागद जल में नांही भीज्यो।

भावप्रकाश—सो या भांति सों, जो-जिन भगवदीयन को भग-वान मिले हैं, उनके पद जो गायगों सा संसार सों तरेगों। श्रीर चतु-राई करि लौकिक मनुष्य के काव्य के कीर्तन कांवत जा गावगों, मा या प्रकार सों संसार में डूबेगों।

तव सगरे पंडित कवीश्वर लज्जा पायके नीचो माथो करके श्रपने घरकों गये सो वे सूरदासजी श्रीश्राचार्यजा के एसे परम कृपापात्र भगवदीय हते।

वार्ताप्रसंग ५— से। इन स्रंदासजी नें श्रीनाथजी के कीर्तन की सेवा बहोत दिन तांई करी। सो वीच बीच में जब कुंमनदासजी, परमानंददासजी के कीर्तन के श्रोसरा श्रावते, तब स्रंदासजी श्री-गोकुल में श्रीनवनीतिष्रयजी के दरसन कूं श्रावते। से। एक दिन स्रंदासजी श्रीगोकुल श्राये हते, से। वाललीला के पद बहोत गाये। से। सुनिकें श्रीगुसांईजी श्राप बहोत प्रसन्न भये। तब श्रीगुसांईजी श्राप एक पलना को कीर्तन करिकें संस्कृत में स्रदास कों सिखायो। सा ता समय श्रीनवनीतिषयजी पालने में विराजे, तब स्रदास ने श्रीगुसाईजी कृत यह पलना गायो। सा पद —

राग रामकली: —'प्रैंख पर्यंक शयनं।'

से। यह पद सूरदास ने श्रीनवनीतप्रियजी के आगे गायो। पाछे या पदके अनुसार सूरदासजीने वहोत पद करिके गाये। सो पद-१ 'प्रेंख पर्यंक गिरिधरन सोहे।'

सा यह पलना को कीर्तन स्रदासजी ने गायो । पाछे बाल-लीला के पद वहोत गाये। ता पाछे यह पद गाये। सा पद—

राग विलाबल:-१ 'देख सखी इक श्रद्भुत रूप्।'

२ 'सोभा त्राज भली बनि त्राई।'

इत्यादिक पद सूरदासजीने श्रीनवनीति वियर्जी के श्रागे गाये। तय श्रीगुसंईजी श्रौर श्रीगिरधरजी श्रादि सब बालक कहन लागे जो-हम जा प्रकार श्रीनवनीति प्रयजी को सिंगार करत हैं, सो ताही प्रकार के कीर्तन सूरदासजी गावत हैं। तातें इन सूरदास के ऊपर बहोत ही क्रपा है।

वार्ताप्रसंग ६—तापाछुँ श्रीगुसांईजी श्राप तो श्रीनाथजीद्वार पथारे। सो स्रदासजीने द्व श्रीनाथजीद्वार जाइवेको विचार कियो। तब श्रीगिरधरजी श्रादि सब बालकनने कह्यो, जो स्रदासजी ! दोय दिन श्रीनवनीतिष्रयजी कों श्रीर हू कीर्तन सुनावो, पाछे तुम जाइ-यो। तब स्रदासजी श्रीगोकुल में रहे। सो तब श्रीगिरधरजी सों श्रीगोविंदरायजी, श्रीबालकृष्णजी श्रीर श्रीगोकुलनाथजी ये तीनों भाई कहें जो-ये स्रदासजी, जेसो सिंगार श्रीनवनीतिष्रयजी को होत है,तेसेही बस्त श्राभूषण वरणन करत हैं। सो एक दिन श्रद्भुत श्रनोखो सिंगार करो, श्रीर स्रदासजी कों जनावो मित, सो देखें, ये कीर्तन कैसो करत हैं?

तव गिरघरजी ने कहां। जो-ये सूरदासजी भगवदीय है, सो इनके हृदय में स्वरूपानंद को अनुभव है। तासों जेस्नो तुम सिंगार करोगे, सो तेसो ही पद सूरदासजी वरणन करिके गावेंगे। तासों भगवदीय की परीचा नांही करनी। तव उन तीनों बालकने श्रीगिर-घरजीसों कही जो हमारो मन है,सो यामें कब्बू बाधा नांही है। तव श्रीगिरघरजी कहे जो-सवारे श्रीनवनीतिष्यजी को सिंगार करेंगे सो श्रद्भुत सिंगार करेंगे। ता पाछे सवारे श्रीगिरघरजी तीनों वालकन सिंहत श्रीनवनीतिषयजी के मंदिर में पधारे और सेवा में
न्हाये। पाछें श्रीनवनीतिषयजी को जगाये, ता पाछें भोग धयों।
फेरि न्हवाय के लिंगार घरावन लागे। सो श्रषांड के दिन हते तातें
गरमी वहोत। सो श्रीनवनीति यजी को कछ वस्त्र नांही घराए। सो
मोतीन की दोय लर मस्तक पर,मोती के वाजू पोहोंची,कि टि-किंकनी
न्युग,हार,सब मोतिनके तिलक नकवेसर करनफूल और कछ नांही।
सो स्रदासजी जगमोहन में वेठे हते,सो इनके हदयमें श्रजुभव भयो।
तव स्रदासजी अगमोहन में वेठे हते,सो इनके हदयमें श्रजुभव भयो।
तव स्रदासजी श्रपने मन में विचारे जो-श्राजु तो श्रीनवनीतिश्यजी को श्रद्भुत लिगार कियो है। एसो सिंगार तो मैंने कवह देख्यो
नांही, और सुन्योह नांही, जो केवल मोती धराए हैं, श्रीर वस्त्र तो
कछ धराए हैं नांही। तासों श्राज मौकों कीर्तन ह श्रद्भुत गायो
चहिये।

सो जब सिंगार के दरसन खुले, तब श्रीगिरधरजी ने सूरदासजी कों बुलाये, श्रीर कहाो जो-स्रदासजी ! दरसन करो, श्रीर कीर्तन गाश्रो। तब सूरदासजी ने बिलाबल में यह कीर्तन करिके श्रीनवनीत प्रियजी कों सुनायो। सो पद—

'देखेरी हरि नंगम नंगा'

सो सुनिके श्रीगिरिधरजी श्रादि सगरे वालक अपने मनमें बही
त प्रसन्न भये। श्रीर सूरदास सों कहन लागे जो-सूरदासजी! यह
तुम कहा गाये? तव सूरदासजी ने बिनती कीनी, जो-महाराज!
जेसो श्रापने श्रद्भुत सिगार कियो,तेसो ही मैं श्रद्भुत कीतन गायो
है। तब सगरे बालक यह सुनिके सूरदासजी के ऊपर वहोत प्रसन्न
भये। सो ये सूरदासजी श्रीशाचार्यजी महाप्रभु के एसे परम हुपा
पात्र भगवदीय हते, सो इनकों श्रीठाकुरजी नित्य हृदय में श्रनुभव
करावते। ता पाछे श्रीगिरधरजी श्राप सरदासजी को संग लेके श्री
नाथजीद्वार श्राये। तब श्रीगिरिधरजी ने सब समाचार श्रीगुसाई
जी सों कहे जो-या प्रकार श्रद्भुत सिगार श्रीनवनीतिष्रयजी को
सगरे वालकन के मनोरथ सों कियो। सो सूरदासजी ने एसो ही
कीतन कियो। सो इनके हृदय में श्रनुभव है।

तब श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीगिरधरजीसों कहे-जो सूरदासजीकी कहा बात है ? जो-ये पुष्टिमार्ग के जहाज है । सो भगवल्लीला को

श्रतुभव इनको श्रष्ट प्रहर हैं।सो ये सूरदासजी श्रीश्राचार्यजीके एसे कृपापात्र भगवदीय हते।

वार्ताप्रसंग ७-न्नार स्रदासजी के पास एक वजवासी को ल-रिका हतो. सो सब कामकाज स्रदासजी को करतो। ताको नाम गोगान हतो। सोएकदिन स्रदासजी महाप्रसाद लेन को बैठे,तब वा गोपालसों स्रदासजी कहे जो-मोक्नं तू लोटी में जल भिर दीजो। नव गोपाल वजवासी ने कह्यो जो-तुम महाप्रसाद लेन को बेठो जो में जल भिर देऊंगो। सो यह कहिके गोपाल तो गोवर लेनकों गयो। सो तहां देाय चारि दैष्ण्व हते सो तिनसों वात करन लाग्यो, तब स्रदास को जल देना भूलि गयो। श्रोर स्रदासजी तो महाप्रसाद लेन बैठे, सो गरे में कार श्रद्धक्या। तब बांचे हाथ सों लोटा इन उत देखन लागे, सो पायो नांही। तब गरे में कार श्रद्धक्या सो बोल्यो न जाय। तब स्रदास व्याकुल भये। सो इतने में श्रीनाथजी स्रद् दासजी के पास श्रायके श्रपनी कारी धरि श्राए। तब स्रदासजीने कारी में ते जन वियो।

तव गोपाल वजवाली कों सुधि आई, जो-स्रावासजी कों में जल गंही भिर श्रायो हूं। सो दोरघो श्रायो। इतने में स्रावास महायात लेकें आये। तब गोपाल वजवासीने श्रायके स्रावास लें कहां जो-स्रावास जी! तुप महामताइ ले उठे, सो तुमने जल कहां ते थियो? जे। मैं तो गोवर लेन गयो। हता, से। वैष्ण्य के संग वात करत में भूलि गयो। तासों अब मैं दे। रघो श्रायो हूं। तब स्रावासने वजवाली सों कहाो जो-तेंने गोपाल नाम काहे कों घरायो? जो गोपाल तो एक श्रीनाथजी हैं। सो तासों श्राज मेर्रा रच्चा करी। नातर गरे में एसे। कीर श्रयक्यो हता। से। जल विना बोल निकसे नांही। तब में व्याकुल भये। तब हाथ में जल की भारी श्राई, सो में जल पान किये। नासों मैंने जा यो जो तेने घरधो है। योगाल है। योगाल है। जो देखि तो भारी कैती है।

तब गोपाल वजवार्सा जहाँ सूरदासजी महाप्रसाद लिये हते तहाँ श्राय के देखं तो सोने की भारी है। सो उठाय के गापाल सूरदासजी के पास श्राय के कहाो, जो-ये भारी तो मंदिर की है। से। तब सूरदास ने वा गोपाल वजवासी सें। कहाो, जो-तैनें बहोत वुरो काम कियो, जो श्रीठाकुरजी कों इतनो श्रम करवायो। जो मेरे लिये मारी लेकें श्रीठाकुरजी कों श्रानो परयो। सो या प्रकार स्र्र्यासजी ने गोपालदास सों कह्यो, जो-ये मारी तू जतन सों राखियो। श्रीर जब श्रीगुसांईजी श्रापु पोंढि के उठें तब उनकों सोंपि श्राइयो। तब गोपालदास ने मारी लेके श्रीगुसांईजी के पास श्राय, दंडवत किर श्रागे राखी। तब श्रीगुसांईजी श्रापु कहे ये मारी तेरे पास कैसे श्राई? जो ये मारी तो श्रीगोवद्ध नधर की है। तब गोपालदास ने श्रीगुसांईजी सों बिनती कीनी, जो-महाराज! यह श्रपराध मोसों परयो है। पाछें सब बात कही।

तव यह बात सुनिके श्रीगुसांईजी श्राप तत्काल स्नान करिकें भारी कों मेंजवाय, दूसरो वस्त्र लपेटिकें मंदिर में बेगि ही भारी लेके पधारे। पाछे श्रीगोवर्द्ध नधर कं जलपान कराइ के कहे, जा-श्राज ते। स्रवास की बड़ी रक्ता कीनी। से। तुम बिन कौन वैष्ण्य की रक्ता करे? तब श्रीनाथजी ने कही, जो-स्रवास के गरे में कौर श्रटक्यों से। व्याकुल भये, तासों भारी धरि श्रायो।

भावप्रकाश —सो काहेंते ? जो सूरदास व्याकुल भये, सो मैं श्री व्याकुल भयो। जो भगवदीय है सो मेरो स्वरूप है।

ता पाछे उत्थापन के किंवाड़ खाले। सा स्रदासजी आह के उत्थापन के दरसन किये। सा उत्थापन समे का भाग श्रीगुसांईजी श्रीनाथजी को घरि स्रदास के पास आहके कहे, जो आज गोपाल ने तिहारे ऊपर वड़ी छपा करी है। तब स्रदासजी ने कहीं, जा-महाराज! यह सब आपकी छपा है। नाहि तो श्रीनाथजी मा सरीखे पतितन कों कहा जानें? जो सब श्रीश्राचार्यजी की कानि तें श्रंगीकार करत हैं। तब श्रीगुसांईजी श्रापु कहे जो-तुम बड़े भगवदीय हो। जो भगवदीय बिना ऐसी दैन्यता कहां मिले? सा स्रूरदास-जी श्रीश्राचार्यजी के ऐते छपागत्र भगवदीय हते।

वार्ता प्रसंग द—श्रीनाथजी के मंदिर के नीचे गोपालपुर गाम है। सो तहां एक बनिया रहतो। सो ऐसे गृहकार्य में श्रीर लोभ में श्रासक हतो जो कबहुं श्रीनाथजी को दरसन नाहीं कियो। और श्रीगुसांईजी की सरन हू नाहीं श्रायो। सो गोदालपुर में परवत के नीचे वाकी दुकान हती। सो वह बनिया गोपालपुर में दुकान खोलतो सो पहले जो कोई वैष्णव श्रीनाथजी के दरसन करि के परवत के ऊपर सों आवतो ताकों बुलाय के पहले पूछतो, जा-आज श्रीनाथजी को कहा सिंगार है? सो वह वैष्णव याकों बतावतो। सो ताही प्रकार वह बनिया सब वैष्णवन के आगे श्रीनाथजी के दर-सन की वड़ाई करतो, जा-देखें।, आज श्रीनाथजी को केंन्रो सिंगार भयो है! कैंसो श्रलीकिक दरसन भयो है!

या भांति सों सवतें कहतो, श्राप दरसन कों कयहू नांही श्रा-वतो, श्रीर वैष्णवन कों दिखाइवे के लिये माला पहिर लेतो, श्रीर श्राक्ठो तिलक, श्राक्ठो छापा लगावतो । श्रीर वैष्णव श्रागे प्रेम की वार्ता करतो। सो वे वैष्णव प्रसन्न होय के वार्को वैष्णव ज्ञानिक सिथो सामग्री लेते। सो या प्रकार पाखंड किर विश्वास दे देके सब वैष्णवन कों ठगे। सो द्रव्य हू बहोत भेले। कियो, परन्तु कोड़ी एक खरचे नाहीं। सो पेसे करत साठ बरस को भयो। तब एक दिन सूरदास-जी सों वा बनिया ने कही, जो-सूरदासजी! श्राज तुम देखे।, कैसो सुंदर सिगार भयो है। श्रीर तुम तो कोई दिन मेरी हाट सों सीधा सामान लेत नाहीं हो, श्रीर कोई दिन मेरी हाट ऊपर तुम श्रावन नाहीं हो। सो तुम पेसे वैष्णव गुनी हो सो मेरे। श्रपराय कहा, जो मेरी हाट तें सोदा लेत नाहीं? श्रोर यह हाट तिहारी है। मैं तो तुम वैष्णवन को दास हूँ तासों मे। पर कृपा करे।।

या भांति बनिया के बचन सुनि स्रदास श्रपने मनमें विचारी जो देखें, बनिया कैसो सुंदर बेलित है, जो ऊपर सों लोभसों कपट करत है, तासों श्रा याको कपट छुड़ावनें। श्रोर विनयाने कोई दिन श्रीनाथजी के दरसन किये नाहीं सो याकों दरसन हू करावता, श्रीर याकों वैष्णुब हू कराय देने। तव यह विचारि के स्रदास ने वा बनिया सों कहीं जो-तं जनम भर में कोई दिन दरसन नाहीं कियो है, सो मैं तेकों जानत हों। श्रीर तू वैष्णुत्र है नाहीं, सो तासों में तेरी हाट पर नाहीं श्रावत हों। तू सांची कहि दे, जो-तेंने जनम भर में कोई दिन श्रीनाथजी के दरसन किये हैं। तब यह चचन सुनिके विनया श्रपने मन में वहोत ही खिस्याने। होय गयो, श्रीर वह विनया स्रद्रास सों बोल्यो, जो-स्रदासजी! तुम यह बात श्रीर काहू के श्रा में मित कहियो। जो मैं यातों दरसन कों नाहिं श्रावत हों, जो हाट छोड़ दरसन कों जाऊं ते। यहां वैष्णुव सो दा कों किरि जाय, जो श्रीर की हाट सों लेन लागें, तब मैं खाऊं कहां ते ? श्रीर कोऊ मेरे

पास ऐसो मनुष्य नाहि है, जो जो समय दरसन के किंवाड़ खुलं ता समय में को आय के खबर करे, जाते में वेगि ही दौरिके दरसन करि आऊँ। तब वा वनिया तें स्रदास ने कहीं. जो-मैं जा समय आई कें खबरि करूं सो ता समय तू चलेगो ? तब बनिया ने कहीं, जो-तुम आइके खबरि करियों, जो-मैं चल्गो। जो मेरे मन में दरसन की बहात है। तब स्रदासजी कहें, जो-मैं उत्थापन के समय आऊंगे। सो यह कहिके स्रदासजी तो गये। पाछे जब उत्थापन की समय भयो तब शंखनाद भये, तब स्रदासजी ने श्राइके वा बानयासों कहीं, जो-श्रव शंखनाद भये हैं तासों दरसन की समय है, सो श्रव चले। तब वा बनिया ने स्रदासजी सों कहों। जो-या समय गाँव के लोग सौदा लेन श्रावत हैं, सो भोग के किंवाड़ खुलें ता समय तुम गोंकों खबरि करिया।

तब स्रवासजी ने पर्वत ऊपर आइके श्रीनाथजी के दरसन किये, श्रोर कीर्तन किये। ता पाछे श्रीनाथजी के मेगा के दरसन को समय भयो, तब स्रदासजी परवत सों नीचे उतिर के वा विनया सों कहे, जो-दरसन को समय है, तासों श्रव तो दरसन कों चल। तब वा विनया ने स्रदास सों कहा, जो-स्रदासजी! श्रव तो बनतें गाय श्राइवे को समय भयो है, तासों मंदिर में चलूं तो गाय श्राइके मेरो सगरो श्रनाज खाय जाँय। तासों श्रव तुम सेन श्रारती के समय जताइयो सो तहां ताई गाय सब श्रपने श्रपने घर जाँयगी।

तव स्रवासजी फेरि भोग के समय जायके दरसन किये। ता पाछें संध्या के दरसन किये। पाछें सेन आरती के दरसन को समय भयो तब सरदासजी ने आइके विनया को खबरि कीनी, जो-वल अब सेन आरती के दरसन को समय है। तब वा बनिया ने स्रदास सों कही, जा-स्रदासजी! आज तुमकों बहोत अम भयो है। परन्तु अब दीया वारिवे को समय है, सो काहेतें जो-अब या समय लदमी आवत है, तासों दीया न होय तो लदमी पाछी फिरि जाय। और कोई मेरी हाटतें अब खुराय लेय तो में कहा करू ? तासों अब मैं सवारे प्रातःकाल दरसन किर ता पाछें हाट खोलूंगो। तासों मोकों मंगला के समय आइके खबरि करियो। आज मैंने तुमसों बहोत फेरा खवाये। तब स्रदासजी मंदिर में आइके थीनाथजी के दरसन किये। ता पाछें सेन समय कीर्तन गाये। पाछें प्रातःकाल भयो, तब न्हांय

के स्रवासजी ने आइके वा वनिया सों कही. जो-मंगला को समय है, सो अब तो चल । तब वा वनिया ने कही, जो-स्रवासजी ! अब ही तो हाट बुहारि के मांडनी है। तासों वोहनी के समय कोई गाहक फिरि जाय तो सगरो दिन खाली जाय। तासों हाट लगाय के सिंगार के दरसन कों चलंगो। तासीं सिंगार के समय कहियो। तव सुरदासजी ने मंगला ऋारती के दरसन किये। पार्छे सूरदासजी नियार के समय फेरि श्राये। तब वा वनिया ने कही, जो-श्रव ही मैं आछी काइ की वोहनी कीनी नाहीं है, और गाय डोलत हैं। तासी श्रव राजभोगके दरसन श्रवश्य करूंगो। सो देखो तुम काल्हि तें मेरे लिये वहोत किरत हो. जो तुन वड़े भगवदीय हो । सो सूरदासजी फेरि श्रीनाथजी के दरसन को परवत पर श्राये। तव श्रीनाथजी के सिंगार के दरसन किये कीर्तन किये । ता पार्छे राजभोग श्रारती की समय भयो : तव स्रदासजी ने वा बनिया सों कह्यो,जो-श्रव चलोगे? तब वा वनिया ने कहाो, जो-या समय मैं कैसे चलुँ ? जो अब वैष्ण्य राजभोग के दरसन करि के नीचे श्रावेंगे। सो सब या समय सीधा सामत्री लेत हैं। जो मैं वृढो, कव आऊँ परवत सों उतरि कें, कैसे वेशि आयो जाय ? और याही बखत विका को समय हैं। जो याही समय कछु मिले से। मिले। तासेां उत्थापन के समय द्रसन करूं गो। या प्रकार सुरदासजी वा वनिया के साथ तीन दिन तांई रहे। परंतु वह वनिया ऐसा लाभी सा दरसन को नाहि गयो। ता पाछे चौंचे दिन न्हाय के स्रदासजी प्रातःकाल मंगला के दरसन को चले। तव स्रदासजी अपने मन में विचारे-जो देखा या वनिया को तीन दिन भये, परंतु दरसन कों नांही गयो । तासां श्राज जो यह न चले, ते। याकों भय दिखावनो, श्रौर दरसन करावना।

यह विचारिके सूरदासजी चा विनया की पास श्राय के कहाो, जो-तीन दिन बीति चुके मोकों फिरते,पिर तू दरसन को नांही चल्या। जो श्राज तो चल। तव वा विनयानें कहाो, जो-कहु वाहनो किर सिंगार के दरसन करूं गो। तव सूरदासजी वा विनया सां कही, जो-श्रव तो में तेरी वात सगरे वैष्णवन में प्रगट करूं गो। जा यह विनया सूठो वहात है, सा कबहू याने श्रीनाथजी को दरसन नांही कियो। श्रीर यह वैष्णव हू नांही है। श्रव तेरे पास कोई वैष्णव सोदा लैन श्रावेगो तो मैं तेरे दोहा, चौपाई, पद कुटिलता के किर हे वैष्ण्वन

कों सुनाऊ गो। सा या भाँति कहिके भैरव राग में एक पद गायो। राग भैरव—'श्राज काम कालि काम परसों काम करनो।'

से। यह पद स्र्दासजी ने वा बनिया को वाही समय करिके सुनायो, से। तव तो वा बनिया अपने मन में डरण्यो। पाछुं स्रादास जी के पाँवन परि वा बनिया ने बिनती कीनी, जो तुम मेरे दोहा किवत्त कछू वरनन मित करो, और मेरी बात कोई सें। प्रगट मित करो। जो मैं अबही तिहारे संग चल्ंगो। पाछुं वह बनिया स्रदास-जी के संग आयो। तव मंगला के किंवाड़ खुले, तब स्रदासजी नें श्रीनाथजी सें। कहाो, जो-महाराज! यह बनिया दैवी जीव हैं, से। तासों अब याके मनको। आकर्षन करिके याके। उद्धार करो। से। काहेतं ? जो यह तिहारी ध्वजा के नीचे रहत है। तब श्रीनाथजी कहें जो-मेरे पास रहत है, से। कहा मोकों जानत है ? तुम सब भगव-दीयन की कृया होय से। तव ही मोकों पावे।

भावप्रकाश-सो काहते ? जो गंगा यमुना में श्रनेक जीव हैं सो कहा कुतार्थ हैं ? जो माखी मच्छर चेंटी श्रादि श्रीप्रभु के बहोत जीव हैं, सो कहा कुतार्थ हैं ? जो भगवदीयन को संग होय तब ही कुतार्थ होय। सो तब ही श्रीप्रभून को पावे। भगवदीयन के संग सो दासभाव होय तब ही कुना होय।

पाछे श्रीनाथजी ने वा विनया को ऐसो दरसन दियो, से। वाको मन हिर लीना। से। जब मंगला के दरसन होय चुके तव वा वानेया ने सूरदासजी के चरन पकिर के विनती कीनी, जो-महाराज! मेरी जनम सगरी वृथा गयो, द्रव्य जोरवे में, मेरे पास द्रव्य वहोत हैं, सो श्रव तुम चाहो तहां या द्रव्य की। खरच करो। श्रीर में। की श्रीगुमाईजी को सेवक कराय के वैष्ण्य करो। तव सूरदासजी ने या बनिया सों कहाो, जो-तू न्हाय के कोडू कीं छूइयो मित, यहां श्राय बैठियो। सो इतने में श्रीगुसाईजी श्राप सिगार किर चुके, तब सूरदासजी नें श्रीगुसाईजी सों बिनती कीनी, जो-महाराज! या बनिया कों सरन लीजिये। तव श्रीगुसाईजी श्राप श्रीमुख सों सूरदासजी सों कहे, जो-सूरदासजी! तुमने भलो साठि वरस को बूढ़ो वेल नाथ्यो। तुम बिना या बनिया को सगरो जनम योंही जातो। पाछे श्रीगुसाईजी श्राप वा बनिया को खुलाय कें श्रीनाथजी के सिन्नधान बैठाय के नाम-ब्रह्मसंबंध करवायो। सो वा बनिया की

बुद्धि निरमल होय गई। सो तब सगरे दरसन नित्य नेमसों करन लाग्यो। श्रीर वा वनिया नें श्रीगुसांईजी कों वहोत भेट करी। श्रीर श्रीनाथजी के बागा वस्त्र सामग्री कराय श्राभूपण कराये, श्रीर श्रंगी-कार कराये। ता पाछे एक दिन वा वनिया ने स्रदासजी सों कही, जो-स्रदासजी! तिहारी हुपातें में श्रीगोवर्द्धनगथजी के दरसन पायो. श्रीर वेज्युव भयो। तासों श्रव ऐसी हुपा करो, जो-याही जनम में मेरो श्रंगीकार करें, श्रीर मोकों संसार को दुःख सुख बाधा न करे। तब स्रदासजी ने एक पद करिके वा बनिया कों तिखायो।

राग विलावल—'ऋष्ण सुमिर तन पावन कीजे।'

तय वा वितया कों इढ़ भक्ति भई। लौकिक की वासना सव हूरि भई। से बान वैराग्य सर्वोपिर भक्ति भई। सो श्रीनाथजी के चरण कमल में इढ़ श्रासिक श्रीर स्वरूपानंद को श्रनुभव भयो। नव रस में मगन होय गयो। सो या प्रकार सूरदासजी के संगतें ऐसी लोभी विनया हू कृतार्थ भयो। से। वे सूरदासजी ऐसे भगव-दीय हते।

भावप्रकाश—सो काहे तें ? जो-मूल में दैवी जीव है। सो श्री-लिलताजी की सखी है। सो लीला में याको नाम 'विरजा' है। सो सूरदास की संग पायके लीला को अनुभव भये।। तातें भगदीयन की संग सर्वोपिर है।

वार्ताप्रसंग ६— श्रौर एक समय श्रीगोकुल तें परमानंद श्रादि सब वेंण्लव दस पंद्रह स्रदासजी सें मिलवे को श्रौर श्रीगोवर्द्धन-नाथर्जी के द्रसन को श्राये। सो सेनश्रारती के द्रसन करि स्र-दासजी के पास श्राये। तब स्रदासजी ने सगरे वेंण्लवन को बहोत श्रादर सन्मान कियो, श्रौर ताही समय कीर्तन गाये।

राग कान्हरो-१ 'हरिजन संग छिनक जो होई।'

२ 'प्रभु जन पर प्रसन्न जब होई।'

३ 'हिर के जन की ऋतिं ठकुराई।'

राग हमीर — ४ 'जा दिन संत पाहुने आवें।'

सा या प्रकार स्रदासजी ने श्रनेक पद वैष्णवन को सुनाये। तब सब वैष्णव वहोत प्रसन्न भये। पाछे स्रदासजी ने उन वैष्णवन सों कह्यो, जो-कछू मो पर इता करिके श्राज्ञा करिये। तव सव वैष्णवन ने स्रदासजी सें। कह्यो, जो-ज्ञान, योग, परम तत्व श्रोर श्रीठाकुरजी को प्रेम, स्नेह को स्वरूप सुनाश्रो । तब स्रदासजी ने यह कीर्तन सुनायो । से। पद—

राग विहागरो-'जोग सों कोड नांही हरि पाये।'

सो या भांति अनेक कीर्तन किर वैष्णवन को समुकाये। तव सगरे वैष्णव प्रसन्न होयक कहे, जो-स्रदास जी के ऊपर वड़ी भग-वत् छपा है। ता पाछें सवारे भये सगरे वैष्णवन ने श्रीनाथजी के द्रसन किये। ता पाछें स्रदासजी सो विदा होय के गोकुल श्राये। सो वे स्रदासजी श्रीआवार्यजीके एसे परम छपापात्र भगवदीय हते।

बोर्ताप्रसंग १०—सो या प्रकार सूरदासजीने वहोत दिन तांई भगवत् सेवा कीनी। ता पार्छे जानं जो-भगवद् इच्छा मोकों वुला-यवे की है।

भावप्रकाश—सो काहते ? जो प्रभुन की यह रीति है, जो जब वैकुंठ सों भूमि पर प्रकट होयवे की इच्छा करत हैं, तब वैकुंठवासी जो भक्त हैं, सो पहले भूमि पर प्रकट करत हैं। ता पाछें आपु श्रीभग-वान प्रकट होय भक्तन के संग लीला करत हैं। पाछें अपने भक्तन को या जगत सों तिरोधान होय ता पाछें बैकुंठ में लीला करत हैं। सो जैसें नंद, जसोदा, गोपीजन, सखा, वसुदेव, देवकी, यादव, सब प्रकट पहलेही किये। ता पाछे आप प्रकट होयकें लीला भूमि पर करिक पाछ जाद्वनकं मूसल द्वारा अंतर्धान करि लीला किये। सो श्रीनंदरायजी, श्रीजसोदार्जा, गोपीजन को श्र'तर्धान लौकिक लीला नांहि दिखाये। सो तैसेही शीत्राचार्यजी, श्रीगुसांईजी श्रीपूर्णपुरुषोत्तम को प्राकटय है। सो लीला - संबंधी वैष्णव प्रकट किये। अब श्री आचार्यजी आप अंत-र्धान लीला किये। स्रोर श्रीगुसांईजी कों करनो है। सो पहले भगवदीयन कूं नित्यलीला में स्थापन करिके आपु पधारेंगे। सो भगवदीय को ( अपनी ) लौकिक अंतर्धानलीला दिखावत नांही । सो जैसें चाचा हरि वंशजी सों कहे जो-तुम गुजरात जावो । सो या प्रकार गुजरात पठाय के अंतर्थान लीला किये। सो सूरदासजी कूं नित्यलीलामें बुलायवेकी इच्छा श्रीगोवर्घनधर की है।

सो तब सूरदासजी मन में विचारे जो-में तो श्रपने मन में सवा लाख कीर्तन प्रकट करिवे को संकल्प कियो है, सो तामेतें लाख कीर्तन तो प्रकट भये हैं। सो भणवद् इच्छा तें पचीस हजार कीर्तन श्रीर प्रकट करने। ता पाछे यह देह छोडिके श्रांतर्घान होय जानो। सो या प्रकार स्रदासजी अपने मन में विचार करन हते। वाही समय श्रीगोवर्छनाथजी श्राषु प्रकट होयके दरसन दे के कहाो जो-स्रदासजी! तुपने जो सवा लाख कीर्तन को मन में मनोरथ कियो है, सो तो पूरन होय चुक्यो है, जो पचीस हजार कीर्तन मैंने पूरन किर दिये हैं। तासों तुम श्रपनो कीर्तन को चोपडा देखो। तब स्रद्रासजी ने एक वैष्ण्व सों कहां जो-तुम मेरे कीर्तनके चोपडा देखो। सो तब वह वैष्ण्व देखे तो स्रदासजी के कीर्तन के वीच वीच में 'स्रप्रयाम' को भोग (छाप) है। सो एसे कीर्तन सगरी लीला में हैं। सो पचीस हजार हैं। सो वात वा वैष्ण्व ने स्रदास सों कही जो-काल्डि तक तो'स्रप्रयाम' के कीर्तन हते नांही,श्री श्राज सगरी लीला की वीच में हैं।

तव स्रदासजी श्रीनाथजी कों दंडवत करिके कहे जो-स्रव मेरी मनोरथ स्राप की कृपा तें पूरन भयो। तासों स्रव स्रापु स्राक्षा देउ को करों। तव श्रीगोवद्ध ननाथजी कहे जो-स्रव तुम मेरी लीला में स्रायके लीलारस को स्रजुभव करो। सो यह स्राक्षा करिके श्रीना-थजो स्रंतधीन भये। तव स्रदासजी श्रीगोवद्ध ननाथजी की दंडवत करिके मन में वहोत प्रसन्न भये। परंतु पास दोय वैष्ण्व साधारन हते,सो जाने नाहीं जो श्रोठाकुरजी स्रापु स्रदासजीके पास पधारे, स्रोर कहा स्राक्षा दीनी। सो काहे तें जो-श्रीठाकुरजीके स्वरूप को स्रजुभव भगवदीय विना स्रोर काह को नाहि।

वार्ताप्रसंग ११—सो तव सूरदासजी श्रयने मनमें यह विचार करिके परासोली श्राये। सो तहां श्रखंड रासलीला ब्रह्मरात्र करि भगवान ने रासपंत्राध्याई की सगरी लीला उहां करी है। सो जहां उडुराज चंद्रमा प्रकटयो है। सो तहां चंद्रसरोवर है, एसे श्रलौकिक स्थल में श्राये।

भावप्रकाश — जो ये अष्टसखा हैं। सो श्रीगिरिराजमें आठ द्वार हैं। सो तहां के ये अधिकारी हैं। तासों आठों सखा अपने खपने द्वार पर श्रीगिरिराज में ही देह छोड़ी है। और अतौकिक देह धरिके सदा सर्वदा लीला में थिराजमान है। (१) सो गोथिंद कुंड ऊपर एक द्वार है। ताके सन्मुख परासोली चंद्रसरोवर है, तहां सूरदासजी सेवा में मुखिया हैं। (२) अप्सराकुंड ऊपर एक द्वार है, तहां सेवा में छीत-स्वामी मुखिया हैं। (३) सुरभी कुंड ऊपर द्वार है, तहां परमानंदास

सेवामें मुखिया हैं। (४) श्रीर गोविंद्स्वामीकी कदमखंडी पास एक द्वार है, तहां गोविंद्स्वामी मुखिया हैं। (४) श्रीर रुद्रकुंड के पास एक द्वार है तहां चतुर्भुजदास सेवामें मुखिया हैं। (६) विज्ञ सन्मुख एक वारी है, सो जा मारग होयके रासलीला कों पधारत हैं सों तहां की सेवा के कृष्णदास श्रिष्ठकारी मुखिया हैं। (७) श्रीर मानसी गंगा के पास एक द्वार है सो तहांकी सेवा में नंददास मुखिया हैं। (५) श्रीर श्रान्योर के सन्मुख एक द्वार है, सो तहां जमुनावती गाम है, सो ता द्वार के मुखिया कुंभनदास हैं।

या प्रकार श्रीगिरिराज में नित्य निकुंज-लीला है। सो ता नि-कुंजलीला के त्राठ द्वार हैं। तहांके त्राठ सखा, सखी रूप हैं,सो सेवा में सदा तत्पर हैं। तासों सुरदास को ठिकानो परासोली है।

सो श्रीगोवर्द्धननाथजी की ध्वजा को साष्टांग दंडवत् किर के ध्वजा के सन्मुख मुख किर के स्रदासजी सोये, परंतु मन में यह श्राई जो-श्राश्चावार्यजी श्रीर श्रीगुसांईजी श्राष्ठ मेरे ऊपर वड़ी इपा करी है। श्रीगोवर्द्ध ननाथजी की लीला को याही देह सें। श्रानुभव कराये। परंतु या समय एक वार श्रीगुसांईजी श्रापु मेरे ऊपर रूपा किर दरसन देंग,तो मेरे वड़े भाग्य हैं। श्रीगुसांईजीको नाम कुपा-सिंधु हैं, से। भक्तन की मनारथ पूरन कर्ना हैं, से। पूरन करेंगे। से। या प्रकार स्रदासजी श्रीगुसांईजीके स्वरूप की चितवन करत हते, श्रीर यहां श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीगोवर्द्धननाथजी के। सिंगार करत हते। से। वा दिन श्रीगुतांईजी ने सूरदास को जगमोहन में वैठे कीर्तन करत न देखे। से। ता समय श्रीगुसांईजी श्रापु सेवकन से। पूछे, जो—स्रदासजी कहां हैं?

तव एक वैष्णव ने विनती कीनी जो—महाराज! सूरदासजी तो श्राज मंगला श्रारती के दरसन करिके परसे लीमें सगरे सेवकन सों भगवत्-स्मरन करिके गये हैं। तव श्रीगुसाईजी श्राप जाने जो—भगवद् इच्छा सूरदासजी कों वुलायवे की भई हैं, तासें श्राज सूर-दासजी परासे ली कों गये हैं। से तव श्रीगुसाईजी श्राप श्रीमुख सें। सगरे वैष्णवन सें। यह श्राज्ञा किये जो-'पृष्टिमारग को जहाज' जात है से। जाकों कल्लू लेनो होय से। लेऊ, श्रीर उहां जायके सूर-दासजी कें। देखो। से। या भांति सें। जो राजभोग श्रारती उपरांत रहत हैं तो मैं हू श्रावत हों। सो तव सगरे सूरदासजीके पास श्राये।

भावप्रकाश—सो यहां 'जहाज' किहवे को छासय यह है जो-जैसे कोई जहाजमें काहू व्योपारी ने व्योपार अर्थ अनेक वस्तु जहाज में भरी है, सो तैसे ही सूरदासजी के हृद्य में अलौकिक वस्तु नाना प्रकार की भरी हैं।

ता समय स्रदासजीने श्रीगुसांईजीके श्रीर श्रीगोवद्धननाथजी के स्वरूप में मन लगायके बोलिबो छोड़ि दियो। सो तब श्रीगुसांईजी ने पंद्रह त्रजवासी दोराये। जो घड़ी २ के हमसों स्रदास
जी के समाचार श्राय कहियो। तब वे त्रजवासी श्रायके श्रीगुसांईजी
सों कहे जो-महाराज! श्रव तो स्रदासजी काहू सों बोलत नांही
हैं। सो एसे करत २ राजभोग श्रारती को समय भयो। सो राजभोग श्रारती को समय भयो सो राजभोग श्रारती श्रीगोवर्द्धननाथजी की करिके, श्रीगुसांईजी श्रापु परासोली में जहां स्रदासजी
हते तहां पथारे।

तब श्रीगुसाईजी के संग रामदास, कुंभनदास, गोविंदस्वामी, चतुर्भु जदास, श्रादि सगरे वेष्णव स्रदासजी के पास श्राये। तव देखे तो स्रदासजी श्रचेत होय रहे हैं, कलू देहको श्रतु-संधान नांही है। सो तब श्रीगुसाईजी श्राप स्रदासजी को हाथ पकरिक कहे जो-स्रदासजी! कैसे हो? तव स्रदासजी तत्काल उठिके दंडवत् करिक कहें जो-बाबा! श्राये? जो में श्रापु की वाट ही देखत हतो। या समय श्रापने वड़ी हुपा करिके दरसन दियो। जो महाराज! में श्राप के स्वरूप को ही चिंतन करत हतो। ताई। समय स्रदासजी ने यह कीर्तत सारंग राग में गायो। सो पद —

'देखो देखो हारेजू को एक सुभाव।'

यह पद स्रदा उने श्रीगुसांईजीके श्रागे गायो। तय श्रीगुसां-ईजी श्रापु श्रपने श्रीमुख सों कहे जो-या प्रकार श्रीठाफ्रजो श्रापु श्रपने भगवदीयन कों दीनता को दान करत हैं, सो ताको पूरन कुगा जानिये। सो दैन्यतारस के पात्र यहीं हैं।

सो ता समय सगरे वैष्णव श्रीगुसांईजी के पास ठाढ़े हते। उनमें ते चतुमु जदास ने कहा जो-सूरदासजी परम भगवदीय हैं. श्रीर स्रदासजी ने श्रीठाकुरजी के लज्ञाविध पद किये हैं। परंतु स्रदासजी ने श्री श्राचार्यजी महाप्रमुनको जस वरनन नांही किया। यह सुनिके स्रदासजी कहे जो- मैं तो सगरो जस श्रीश्राचार्यजी

को ही वरनन कियो है, जो मैं कछु न्यारो देखतो तो न्यारो करतो। परि तैंने मोसों पूछी है, सो मैं तेरे पास कहत हों, सो या कीर्तन के श्रनुसार सगरे कीर्तन जानियो। सो पद—

राग विहागरो-'भरोसो दृढ़ इन चरनन केरो ।'

भावप्रकाश-सो या कीर्तन में सूरदासजी ने अपने हृद्य को भाव खोलि दियो। जो भरोसो, सो जीव को विश्वास, हृद् चरण के सरन को। सो मोकों (सूरदासकों) हृद्ता श्रीत्राचायजी के सरन की है। सो श्रीत्राचार्यजी के नख जो दसों चरणारविंद के अलौकिक मिण्हिप नख को प्रकास, सो ता बिना सगरे त्रिलोकीमे ऋंधारो दीखे हैं। सो तब भरोसो हृद् जानिये। सो या किल में श्रीत्राचार्यजीके चरण के आश्रय बिना और उपाय फलसिद्धि को नांही है। तासों में न्यारो कहा वर्णन करों? जो श्री गोवद्ध नधर में और श्रीत्राचार्यजीके स्वरूप में भिन्न, जो द्विविध तामें तो मैं अंध हों।

सो जैसे श्रीकृष्ण श्रीर श्रीस्वामिनीजी में न्यारो स्वरूप जाने सो श्रामानी। सा तैसे श्रीगोवर्द्धनधर श्रीर श्रीश्राचार्यजी हैं। सा तिनका में बिना मोल की चेरो हों। सा विना मोल कहा? जो केवल भाव किर के। जैसें रासपंचाध्याई में अजभक्त गोपिका गीत में कहे हैं, जो- 'शुल्क दासिका' सो बिना मोल की दासी, श्रालीकिक, जाको मोल नांही। सो काहे ते? जो भक्ति किरके प्रभुन सों (श्रार्थ) चाहे. सो सगरे, माल के दास किह्ये। उनकी भक्ति श्रेष्ठ नांही। तासों निष्काम भक्ति सर्वोपिर है। सो ताकों श्रमोलिक दास किह्ये। ता भाव के प्रभु वस होय। सो जैसें पंचाध्याई में श्रीभगवान कहे हैं, जो-तिहारो भजन एसो है, जो मोसों पलटो दियों ने जाय। जो में सदा तिहारो रिनियाँ रहूंगो सो यह श्रमोलिक दासके लच्चन है। सो यह पद गायो। सो यह पद कैसो है? जो या कीर्तन के भाव तें, सवा लाख कीर्तन सूरदासजी ने किये हैं, सो सब को पाठ होय।

तब चतुर्भ जदास प्रसन्न भये। पाछुँ सगरे वैव्यव श्रौर श्रीगुसांईजी श्रापु कहे जो-स्रदास के हृदय को महा श्रलौकिक भाव
है, तासों श्रीश्राचार्यजी श्रापु स्रदासजी सों 'सागर' कहते। जैसे
समुद्र श्रगाध है, तैसे स्रदासजी को हृदय श्रगाध है। सो तब चतुभु जदास कहे जो-स्रदासजी! तुम विना श्रलौकिक भाव कौन दिखावे? जो श्रव थोरे में, श्रीश्राचार्यजी को यह पृष्टिभक्ति मारग है,

ताको स्वरूप सुनावो। सो कौन प्रकार सो पुष्टिमारग के रस को अनुभव करिये। तव वा समय सूरदासजीने यह पद गायो। सोपद-

रानसारंग—'भज सखी भाव भाविक देव'

सो पर सुरदासजी ने सगरे वैष्णवन को सुनायो।

भावप्रकाश—सो या पद में यह जताये-जो गोपीजन के भाव मां जो प्रमु कों भजे। सो तिनके भाविक जो-श्रीगोवद्ध नघर, सो तिन को गोपीन के भाव किर सखीभाव सों भिजये। कु जजीला में सखीजन कों खिथकार है। तासों (यहां) सखी कहे। खीर कोटि साधन वेद के करो, परतु एक हू सेवा गांही मानत हैं। ताको दृष्टांत—जो सोलह हजार खित्रकुमारिका ऋचा हैं। 'धूष्र—केतु' एसी जो खिरा ताके पुत्र जो सोलह हजार ऋषि, सो वे रामचंद्रजीके स्वरूप ऊपर मोहित होय दंड-कारएय में कहे जो-हमसों विहार करो। तब उनसों श्रीरामचंद्रजी यह स्राज्ञा किये जो-त्रज में तुम स्त्री होय प्रकटोगी तब तिहारो मनोरथ पूरन होयगो।

तासों श्री को वेद कर्म में अधिकार नांही है। और श्रीपूर्णपुरुपोत्तम की लीला में मुख्य खीभाव को अधिकार है। यह भक्तिमारग
की वेद सों उलटी रीत है। जेसें रास पंचाध्याईमें अजभक्त उलटे आमृधन वस्त्र धारन करे, सो लोक में उनसों 'वावरों' कहें, सो स्नहमें सर्वोपरि कहिये। जैसे जा छाप में उलटे अचर होय सो सरीरमें सूधे आछे
अचर होंय, तैसे या जगत में अज्ञानी, प्रभु की लीलामें चतुर होय सो
प्रपंच भूले, सो ताकों प्रम किहये। मुख्य भक्तिरस में वेदिविधि को नम
नांही है। नासों एसो जो प्रम होय सो श्रीठाकुरजी को वस करे, जैसे
गोपीजनन ने श्रीठाकुरजी वस किये। सो श्रीठाकुरजी कैसें हैं, जो सब
ही कों मोहि डारें। और सूर है, सो काहू सों जीते जाय नांही। और वे
ही चतुर सिरोमिण हैं, सो काहू के बस होय नांही, नोऊ. प्रेम के
वस हैं। सबकृं भूलि जाय। यह पृष्टिमारग की भंक्ति और पृष्टिमारग
को स्वरूप है। सो या भांति सों सूरदासजी कहे।

सो तब चतुर्भु जदास श्रादि सगरे वेष्णव भूरदासजीकों धन्य धन्य कहे जो-इनके ऊपर बड़ी भगवत् छपा है,तब स्रदासजी चुप होय रहे। तब श्रीगुसांईजी श्राप स्रदासजीसों पूछ्यो जो-स्रदास जी!श्रव या समय चित्त की वृत्ति कहां है ? तब वाही समय स्र्र-दासजी ने एक पद गायो सो पद—

'बिल २ हों कुंवरि राधिका नंद्सुवन जासों रित मानी।'

पार्छे दूसरो यह पद नायो— राग विहागरो—खंजन नैन रूप रस माते।'

, सो यह पद सरदासजीने गायो। पाछे स्रदासजी जुगल स्वरूप को ध्यान करिके यह लौकिक सरीर छोड़ि लीला में जाय प्राप्त भये। ता पाछे श्रीगुसांईजी प्राप तो गोपालपुर पधारे। तब सगरे वैक्लवन ने मिलिके स्रदासजीकी देहको श्रिश्ससंस्कार कियो। ना पाछे सगरे वैक्लव श्रीगुसांईजी के पास श्राये।

भावप्रकाश—सो इन सूरदासजी के चारि नाम हैं। श्री आचार्य जी आप तो 'सूर' कहते। जैसे सूर होय सो रण में सों पाछो पांव नां-हि देय, जो सबसों आगे चले। तैसेई सूरदासजी की भक्ति दिन दिन चढ़ती दसा भई। तासों श्रीआचार्यजी आप 'सूर' कहते। और श्रीगु-सांईजी आप 'सूरदास' कहते। सो दासभाव में कबहू घटे नांही। ज्यों ज्यों अनुभव अधिक भयो,त्यों त्यों सूरदासजीकों दीनता अधिक भई। सो सूरदासजीकों कबहूं अहंकार मद नांही भयो। सो 'सूरदासजी'इन को नाम कहे।

श्रीर तीसरो, इनको नाम 'सूरजदास' है। जो श्रीस्वामिनीजी के ७ हजार पद सूरदासजी ने किये हैं, तामें श्रलोकिक भाव वर्णन किये है। तासों श्रीस्वामिनीजी कहते जो ये 'सूरज' हैं। जैसे सूरज सों जगत में.प्रकास होय, सो या प्रकार स्वरूप को प्रकास कियो। सो जब श्री-स्वामिनीजी ने 'सूरजदास'नाम धरयो, तब सूरदासजीने वहोत कीर्तनन में 'सूरज' भोग धरे। श्रीर श्रीगोवर्द्ध ननाथजीने पचीस हजार कीर्तन श्रापु सूरदासजी कों करि दिये। तामें 'सूरश्याम' नाम धरे। सो या प्रकार सूरदासजी के चारि नाम प्रकट भये। सो सूरदासजी के कीर्तन में ये चारो 'भोग' कहे हैं।

या प्रकार सूर्दासजी मानसी सेवामें सदा मगन रहते। तातें इनके माथे श्री आचार्यजी ने भगवत् सेवा नांही पधराये। सो काहे-तें? जो सूरदासजी कों मानसी सेवा में फल रूप अनुभव है। सो वे सदा लीलीरस में मगन रहत हैं।

सो सूरदासजी की वार्ता में यह सर्वोपिर सिंद्धांत है, जो-दैन्यता समान और पदारथ कोई नांही है, और परोपकार समान दूसरो धर्म नांही है। जो वा वनियाके लिये सूरदासजी ने इतनो श्रम कियो। परि वाके श्रंगीकार करवाय वाको उद्धार किर दियो। ता- श्रीश्राचार्यजी,श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीर सगरे वैष्णव जीवमात्र,सूरदा-सजीके ऊपर वहोत प्रसन्न रहते। सो बो कोऊ सूरदासजी सो श्रायके पूछतो, तिनकों प्रीति सो मारग को तिद्धांत वतावते, श्रीर उनके। मन प्रभुन में लगाय देते। तासें। सूरदासजी सरीखे भगवदीय को -दिन में दुर्लभ हैं। सा वे सूरदासजी श्रीश्रावार्यजीमहाप्रभुनके उसे कृ गारात्र हते। तातें इनकी वार्ताको पार नांहीं सो कहां तांई कहिए।

श्रव श्रीश्राचार्यजी महाप्रश्चन के सेवक परमानंदस्वामी, कर्नोजिया ब्राह्मण कर्नोज में रहते, जिनके पद गाइयत हैं श्रष्टछाप में, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं— भावनकाश—

सो ये परमानंददासजी लीला में ऋष्टतखान में 'तोक' सखा को प्राकटय हैं। सो तोक मखा को दूसरो स्वरूप निकुंज में सखी-रूप है। ता स्वरूप को नाम 'चंद्रभागा' है। सो सुरभीकुंड के पास श्रीगिरिराज के एक द्वार है ताके मुखिया हैं।

सो ये कतीज में कनोजिया ब्राह्मण के यहां जन्मे। जा दिन पर-मानंदरासजी जन्मे, वा दिन उनके पिता कों एक सेठ ने बहोत द्रव्य दान दियो। तब या ब्राह्मण ने बहोत प्रसन्न होय के कह्यो जो-श्रीठाकु-रजी ने मोकों पुत्र दियो और धन हू बहोत दियो। तासों यह पुत्र वड़ो भाग्यवान है, जाके जनमत ही मोकों परम आनंद भयो है। सो मैं या पुत्र को नाम 'परमानंददास' ही धक्तंगो। पाछे जब नाम करन लागे तब वा ब्राह्मण न कहीं जो-नाम तो मैं पहले ही पुत्र को 'परमानंद' विचारि चुक्यो हों। तब सब ब्राह्मण बोले जो-तुमन बिचारयो है सोइ नाम जन्मपत्रिका में आयो है। तब तो वह ब्राह्मण बहोत ही प्रसन्न भयो। पाछे वा ब्राह्मणने जातकर्म करि दान बहुत कियो। एमे करत परमानंददास बढ़े भये। तब पिताने बढ़ो उत्सव कियो। और इनके। यह्मोपवीत कियो।

सो ये परमानंदास बडे कृपापात्र भगवदीय हैं, लीलामध्यपाती श्रीठाकुरजी के अत्यंत (अतरंग) सखा हैं। सो जब श्रीआचार्यजी आपु श्रीगोवर्धननाथजी की आज्ञातें दैवी जीवन के उद्धारार्थ भूतल पर प्रकट भये, तेसेही श्रीठाकुरजी सहित सगरो परिकर प्रकट भयो। सो दैवी जीव अनेक देशांतर में प्रकट भये। सो गोपाालदासजी वल्ल- भाख्यान में गाये हैं जो-'श्रनेक जीवने छुपा करवा देशांतर प्रवेश'॰ सो कनौज में परमानंदरासजी बहोत ही प्रसन्न बातपने तें रहते। पाछें ये वडे योग्य भये, श्रीर कवीश्वर हू भये। वे श्रनेक पद बनायके गावते। मो 'स्वामी' कहावते श्रीर सेवक हू करते। सो परमानंदरास के साथ ममाज बहोत, श्रनेक गुनीजन संग रहते। एक समय कनौज में श्रकाल परयो सो हाकिम की बुद्धि बिगरी। सो गाममें सो दंड लियो श्रीर परमानंदरास के पिता को सब द्रव्य लूटि लियो। तव मातापिता वहोत दुःख पाय के परमानंदरास सों कहे जो-हम तेरो ब्याह हू न करन पाये, श्रीर सब द्रव्य योंही गयो। तासों श्रव तू कमायवे को उपाय कर। सो काहतें? जो-तू गुनी श्रीर तेरे द्रव्य बहोत श्रावत है। सो तू वा द्रव्य को इकटोरे करे तो हम तेरो व्याह करें।

तव परमानंद्दासने मातापितासी कधो जो-मेरे तो व्याह करनो नांहीं है, और तुमने इतनो द्रव्य भेलो किरके कहा पुरुपारथ कियो? सगरो द्रव्य योंही गयो। नासों द्रव्य आये को फल यही है जो-वैष्णव आहा को खवावनों। तासों में तो द्रव्य को संग्रह कवहू नांहो करूंगी। और तुम खायवे लायक मोसों नित्य अन्न लेहू, और बेठे २ श्रीठाकुरजी को नाम लियो करो। जो अब निर्धन भये हो तासों अब तो धन को मोह छोडो। तब पितान परमानंद्दास सों कह्यो जो-तू तो वेरागी भयो। तेरी संगति वेरागीन की है, तासों तेरी एसी बुद्धि भई। और हमतो गृहम्थी हैं। तासों हमारे धन जोरे बिना कैसे चलं? जो कुटुंव में ज्ञाति में खरचं तब हमारी बडाई होय। पाछें पिता धन के लिये पूरव कों गयो। तहां जीविका न मिली तब दिन्त कों गयो। हमार कियो समाज कियो। सो तहां रह्यो । अगैर परमानंद्दासने अपने घर कीर्तनको समाज कियो। सो गाम गाम में प्रसिद्ध भये। और परमानंद्दास गान-विद्या में परम चतुर हते।

वार्ताप्रसंत-१-सो एक समय परमानंद्दास कनौज तें मकर-स्नान कों प्रयाग में आये, सो तहां रहे। ओर कीर्तन को समाज नित्य करें, सो वहोत लोग इनके कीर्तन सुनिवे कों आवते। सो पार अडेल में श्रीआचार्यजी विराजत हते। अडेल तें लोग कल्लू कार्यार्थ गाममें आवते। सो परमानद्दास के कीर्तन सुनिके अडेल में जायके श्रीआ-चार्यजी सों कहते, जो-एक परमानंद्दास कनौज तें आयो है, सो कीर्तन वहोत आलो गावन है। तब श्रीआचार्यजी कहे जो-परमानं- ददास दैवी जीव हे. जो इनको गुन है।य सो उचित ही है। सो श्री-श्राचार्यजी को सेवक एक 'कपूर जन्नी' जलग्रिया हतो, वाकी राग ऊपर वहोत श्रासक्ति हती। सो यह बात सुनि के वाके मनमें श्राई जो-में श्रीश्राचार्यजी न जानें एसे परमानंद स्वामी को गान सुन्। काहेतें जो-श्रीश्राचार्यजी श्रापु सुनंगे तो खीजेंगे,जो-तू सेवा छोडि-के क्यों गयो ? तासों प्रयाग न जाय सके। परंतु वा जलग्रिया'चन्नी 'कपूर' को मन परमानंद्स्वामी के कीर्तन सुनिवे को वहोत हते।

भावप्रकाश-मा काहेतें ? जो इनको पर्व को संबंध हैं। जो लीला में यह नत्री परमानंददास की सखी है. से ये चंद्रभागा की सखीं शोन-जुहीं याको नाम है। सो यह चुत्री सदामापुरी में एक चुत्री के घर प्रकटे, इन को पिता महाविषयी हतो । सो जहां तहां परस्ती को संग करतो । श्रीर दव्य बहोत हतो.सो सब विषय में खोयो। ता पार्छे गाम के राजाने सगरो घर लूटि लियो। सो या चर्त्रा के मातापिता पुत्र सिहत वंदीखाने में दिये। तब याको पिता एक सिपाही कों कब देकें रात्रिकों स्त्री पुरुप और या पुत्र सहित बंदीखानेमें सों भाजे। सो दिन दोय तीन तांई भाजे, सो तहां एक वन में जाय निकसे । तहां नाहरने चाके माता-पिता कों मार्थों, और यह पुत्र चरस चोदह को बच्यो। सो वन में बेठयो रदन करे. सो भूख्यो प्यासो चल्थो न जाय। सो भागिजोग तें प्रथ्वीपरिक्रमा करत श्रीत्र्याचार्यजो गहवरवन ( सघन वन ) में आये। तब या चत्री सों पूछी जो-त कौन है ? जो अके को बनमें रुदन करत है। तब इनने दंडवत करिके अपनो सब वृत्तांत कह्यो। तब श्रीस्राचाः र्यजी त्रापु कृष्णदास मेवन सों कहे-जो कछ महाप्रसाद हो। तो याकों खवायके वेगि जर्लपान करावो, जो याके प्राण वर्चे । तब कृष्णदास मंघन के पास प्रसाद हतो, सो या चत्री कों न्हवायके खवायके जल . पिवायो । तब या चत्री को मन ठिकाने आयो । तब या चत्रीने श्रीछा-चार्यजी सों विनती कीनी जो-महाराज ! मोकों आप पास राखो । जो मैं जनम भरि त्र्याप को गुलाम रहंगो । श्रव मेरे सातापिता भगदान श्राप हो। तब श्रीत्राचार्यजी श्राप श्रीमुख नों यह जो-तू चिंता मति करे. और त हमारे संग ही रहियो। तब यह चत्री आश्राचायजी के संग ही रह्यो। ता पार्छे दूसरे दिन श्रीकाचार्यकी आपु वा चर्चा को नाम. ब्रह्मसंबंध करवायो, और जल लायवं का सेवा याकों दिये। पाछे कछुक दिन में श्रीत्राचार्यजी त्रापु अडेल प्यारे तब, वह चत्री श्रीनवनीत प्रियजी के दरसन करिके अपने मनमें बहोत प्रसन्न भयो। और वहां जो-में अनाथ हतो, सो श्रीआचार्यजी आपु मोकों कृपा करिके सस्त लेके संग लाये, सो मोकों साचात् श्रीयशोदोत्संगलालित श्रीनवनीतिप्रयजी के दरसन भये। तब वा चजी कपूर जलघरिया को मन श्रीनवनीतिप्रयजी के स्वरूपमें लिंग गयो। सो तब या चजीने अपने मनमें बिचारी जो-अब मोकों श्रीनवनीतिप्रयजी की सेवा कल्लू मिले, तब मैं सदा संवा करूं और दरसन करूं। सो श्रीआचार्यजी आप तो साचात् पुरुपोन्तम हैं, सो या चजी के मन की जानि याकों पास बुलाय के कह्यों जो-तेरे मन में सेवा की आई, सो तेरे बड़े भाग्य हैं। तासों अब तू श्रीनवनीतिष्रयजी के जलघरा की सेवा कियों कर।

तब वा चत्रीने प्रसन्न होयकें श्रीत्राचार्यजी कों दंडवत करिकें बिनती कोनी-जो महाराज! मेरे हू मन में एसें हती, सो त्रापु तो परम कृपालु हो, तासों मेरो सर्व मनोरथ पूरन कियो। ता पाछें त्रिति सों वह चत्री वैष्णव प्रसन्न होयके खारो तथा मीठो जल भरन लाग्यो। सो कल्लुक दिन में श्रीनवनीतिष्रियजी त्रापु सानुमावता जतावन लागे। परंतु सेवा में त्रवकास नांही, जो ये परमानंद्स्वामी के कीर्तन सुनिवे कों जाय।

से। एक दिन एकादशी को दिन हतो। ता दिन प्रयाग सीं एक वैष्णव श्रीश्राचार्यजीके दरसनकों श्रंडेलमें श्रायो। तब वा चत्रो जल-घरियाने वा वैष्णव सों परमानंदस्वामी के समाचार पूछे। तब वा वैष्णवनें कह्यो जो-नित्य तो चारि घडी तथा पहर को समाज होत है रात्रि के समे, श्रौर श्राज तो एकादशी है,जो सगरी रात्रि परमानंदस्वामी के यहां जागरन होयको।

सो ये बचन सुनिके वह त्रत्री वैज्युत अपने मन में बहोत प्र-सन्न भयो, श्रौर विचार कियो जो श्राजु परमानंदस्वामी के कीर्तन सुनिवे को दाव लग्यो है। तासों जब श्रीश्राचार्यजी श्रापु गित्र कों पेढ़ेंगे तब मैं रात्रि कों प्रयाग में जायके परमानंदस्वामी के कीर्तन सुनूंगो। ता पार्छे रात्रि भई। तब वह त्रत्री कपूर जलघरिया श्रपनी सवा सों पहोंचिके श्रीश्राचार्यजी के श्रीमुख तें कथा सुनिके रात्रि प्रहर डेढ़ गई, ताही समय श्रडेल सों प्रयाग कों चल्या। तब श्रपने मन में विचारयों जो—या समय घाट ऊपर ते। नाव मिलनी नांही है, तासों पैरिके जंऊ।

## अष्ट्रमुखान की बार्ता ~



जन्म सं० १४४० ]



दिहावसान सं० १६४१

सो वे पेरिवेमें बड़े नियुन हते। पाछे घाट ऊपर आय परदनी एक छोटीसी पहरिके, घोती उपरना माथे सों बांधे। सो उप्यकाल गरमी के दिन हते सो पैरिके परमानंदस्वामी कीर्तन करत हते तहां आये। सो इनको पहलें परमानंदस्वामी सों मिलाप तो कव हू भयो न हतो, तासों दृरि वैठि गये। उहां श्रीआचार्यजी के सेवक प्रयाग के दैप्याव वंठे हते सो इनकों जानत हते। सो तहां अपने पास ही इन सत्री कपूर कों बैठारि लिये। सो वे जहां परमानंदस्वामी वैठे हते तिनके पास जाय वैठे। तव और और गुनीन के पदगाये पाछ परमानंदस्वामी ने गाइवै को आरंभ कियो। सो परमानंदस्वामी विरह के पद गायते।

भावप्रकाश—सो काहेतें ? जो उपर इनको स्वरूप कि आये हैं जो-ये परमानंददास लोलामें सो विछुरे हैं, सो अवही श्रीआचार्यजी और श्रीगोवर्द्ध ननाथजीके दरसन भये नांहि हैं। सो जब श्रीआचार्यजी श्रीनाथजी को दरसन करावेगे। तब परमानंददास कों लीला को इान होयगो। श्रीआचार्यजी के मारग को यह िछांत है जो—भगवदीय को संग होय तब श्रीठाकुरजी कृपा करें। ताके जिये श्रीआचार्यजी परमानंदस्वामी के उपर कृपा करन के अर्थ अपने कृपापात्र भगवदीय चत्री कपूर जलघरिया कों पठाये। सो चत्री कपूर जलघरिया कैसे हते जो—जिनकों श्रीठाकुरजी एक चए हू नांही छोड़त हैं, जो सदा वैप्एव के संग ही रहत हैं।

तासों स्रदासजी गाये हैं—'जो भक्तविरहकातर करुणामय होलत पाछें लागें श्रीर ऊपर जगन्नाथजोसी की वार्ता में कहि त्याये हैं जो—जब वा रजपूत ने तरवार काढी तब श्रीठाकुरजी त्यापु पाछे तें त्यायके तरवार सहित हाथ ऊपर ही थांमि दियो, सो हाथ चलन न दियो। तासों श्रीभागवत में सब ठौर वरनन है जो-भगवदीय वेष्णवके संग ही श्रीठाकुरजी होलत हैं। सो परमानंददास को त्रव ही वियोग है। तांसों विरह के कीतंन नित्य गावते।

राग बिहागरो—१ 'त्रज के विरही लोग विचारे।'
२ 'गोकुल सब गोपाल उपासी।'
राग कान्हरो— ३ 'कोन रिसक है इन बातन को।'
राग सोरठ —४ 'माइरी! को मिलिवे नंदिकसोरे।'
इत्यादि बहोत कीर्तन परमानंदित्सनें गाये सगरी राबि। ता

पार्छें चार घड़ी रात्रि रही तब कीर्तन राखे। सो जो कोई जागरन में आये हते वे सब अपने अपने घर कों गये। पाछे यह जलघरिया चत्री कपूर परमानंदस्वामी सों भगवत्समग्न करिके उठिके तहांते चल्यो। सो परमानंदस्वामी के कीर्तन सुनिके अपने मनमें वहोत प्रसन्न होयके कह्यों जो - जैसो परमानंदस्वामी को गुन सुनत हते सो तैसेई हैं।

सं या प्रकार परमानंद्श्वामी की लराहना करत करत वह सत्री कपूर यमुनाजी के तट पर आइके वाही प्रकार सों पैरिकें पार आय, धोवती उपरना परद्नी सहित न्हाय के अपरसही में आये। ताही समय श्रीआचार्यजी आपु पोंडिके उठे हते। सो श्रीआचार्यजी के दरसन करि, दंडवत करि अपने जलघरा को सेवा में तत्पर भये।

भावप्रकाश — सो या प्रकार ये चत्री कपूर परमानंदस्वामी के उपर कुपा किरवे के अर्थ परमानंदस्वामीके पास गये। नांही तो इनकों श्रीठाकुरजी आप सानुभाव हते, सो एसे भगवदीय काहेकों काहूके घर जांय ? परंतु परमानंदस्वामी के उपर कुपा होनहार है, तासों श्रीनबनीतिप्रयजी वा चत्री कपूर जलघरिया को मन प्रेरिकें याके संग आपुही पधारि, याही की गोद में बैठिके परमानंदस्वामी के कीर्तन सुने।

सो या प्रकार वह क्त्री जलघरिया परमानंदस्वामी के की-तन सुनि जब प्रयाग सों श्रडेल को चले, सो तब परमानंदस्वामी सगरी रात्रि के श्रमित हते, सो येह सोये।

भावप्रकाश—सो तहां यह संदेह होय जो—परमानंदस्वामी सगरी रात्रि जागरन करिके चारि घड़ी पिछली रात्रि रही तब सोये। सो सोये तें जागरन को फल जात रहत है। जो परमानंदस्वामी तो सुज्ञान है, श्रौर चतुर हैं। तासों वे क्यों सोये? तहां कहत हैं जो— परमानंदस्वामी लीला संबंधी पृष्टिजीव हैं। सो एक श्रीठाकुरजी कों चाहत हैं श्रौर जागरन के फल को चाहत नांही हैं।

सो ये परमानंदस्वामी एकादसी के जागरन को मिस मात्र लेकें भगवन्नाम अधिक लियो जाय ताके लिये जागरन करत हते। सो इनकों विधि रोति सों कळू जागरन करिवे कें फल को कारन नांडी है। तासों परमानंददास चारि घड़ी रात्रि पिछली रही तब सोये। सो यातें जो—जागरन को फल जायगो, परंतु भगवन्नाम लियो, सो गुन तो कोई काल में जायगो नांही। तामों भगवन्नाम लेंयवे के अर्थ चारि

घड़ी रात्रि पाछिली कों सोये। सो काहेतें ? जी-सोवें नांही तो द्वादसी के दिन आलस सरीर में रहे। फेरि द्वादसी की रात्रि कों डेढ पहर रात्रि तांई शीरतन करने हैं। तासों जागरन को आश्रय छोड़िकें भग-वन्नाम को आश्रय करिकें सोये।

सो नींद आवत ही परमानंदस्वामीकों स्वम आयो। सो स्वम में देखे तो श्रीआचार्यजी के सेवक चन्नी जागरन में बैठे हैं। और इनकी गोद में श्रीनवनीतिषयजी बैठे देखे। और श्रीनवनीतिषयजी स्वम में मुस्कियाय के परमानंदस्वामी को आज्ञा किये जो—आज मैंने तेगे कीर्तन सुने हैं। सो श्रीआचार्यजी के रूपापान सेवक कपूर चन्नी जलवरिया तेरे यहां रात्रि को जागरन में आये। तासों इनके साथ में हू आयो। जो इतने दिनन में आजु तेरे कीर्तन सुन्यो हों।

भावप्रकाश—सो यह कहे, तहां यह संदेह होय जा—श्रीठाकुर-जी तो सदा सुनत हैं, श्रीर सब ठौर व्यापक हैं। सो कहे जो श्राज में सुन्यों ताको कारन कहा ? तहां कहत हैं-जो इतने दिन सों श्रंगी-कारमें ढील हती,सो श्रवर्यामी सािच रूप सों सुने। तासों श्रव श्रंगी कार करनों है श्रीर कृपा करनी है,सो बेगि कृपा करनको लच्चन बताये। तासों कहे जो-श्राजु में तेरे कीर्तन सुन्यो हों। सो श्राज मैं तोपर पूरन कृपा करी। तासों श्रव बेगि मोकों पावोगे। सो यह श्रासय जाननो।

तव परमानंदस्वामी की नींद खुली। सो नेत्रन में श्रानवनी-तिषयजी को स्वरूप केाटिकंद्रप लावएय, जो स्वप्न में दरसन भयो। नासों नेत्रन में हृद्यमें ज्ञान भयो। तव परमानंदस्वामीके मनमें वड़ी चटपटी लगी, श्रौर श्रार्ति भई, जा—श्रव में कव श्रीनवनीति प्रियजी को दरसन करों?

ता पार्छे परमानंद्रस्वामी ने अपने मन में विचार कियो जो-में इतने दिन तें जागरन कियो और कीर्तन हु गाये, परंतु मोकों एसी दरसन कबहू न भये। जे। आज भये। है सी-श्रीआचार्यजीका सेवक जलघरिया चत्री कपूर आयो, तासों उनकी गोदमें भये। सो चत्री कपूर विना श्रीनवनीतिष्रयजी के। दरसन न होयगो, तासों उनके पास चिलये, और उनसों मिलिये तव अपनो कार्य सिद्ध होय।

सो यह विचार मनमें करिके परमानंदस्वामी तरकाल उठि के श्रद्रेलकों चले। इतने में प्रातःकाल भयो। सो श्रीयमुनाजी के तीर पे श्राये, सो प्रथम ही नाव पार चली,तामें वैठिके परमानंदस्वामी पार श्राये। ता समय श्री श्रान्वार्यजी श्रीयमुनाजी में स्नान करिके प्राटा-काल की संध्या करत हते। सो परमानंद्रस्वामी कों श्रीश्राचार्यजी के दरसन श्रत्यद्भुत श्रतीकिक साचात् श्रीकृष्ण के स्वरूप सों भये। सो जैसे। श्रीगुतांईजी श्रीवज्ञमाटक में वर्णन किये है जो-'वस्तुतः कृष्ण एव०'

एसो दरसन करिके परमानंदस्वामी चिकत होय रहे। सो कलु वोल न निकस्यो। तब परमानंदस्वामीनं अपने मन में विचार कियो जो-श्रीश्राचार्यजी के सेवक कप्रक्षत्री की गोदमें वैठिके श्रीनवनीत-श्रियजी सेरे कीर्तन क्यों न सुनें? जिनके माथे श्रीश्राचार्यजी श्राषु एसे धनी विराजत हैं। तासों में हू इनको सेवक होऊंगो। पिर मेरो सामर्थ्य नांही है, जो-में इनकों सेवक होंन की विनती करों। तासों वह ज्ञा फेर जिले तो उनसों समरी बात कहिके सेवक होंन की विनती करों। यह विचार परमानंदस्वामी अपने मनमें करत हते, इतने में श्रीश्राचार्यजी श्राष्ट्र श्रीमुखतें परमानंदस्वामी सो श्राक्षा किये जो-परमानंददास! कलु भगवल्लीला गंत्वो। तब परमानंददा-सजीने श्रीश्राचार्यजी कों साष्टांग दंडवत करिके थे पद गाये:-

राग सारंग-१ कौन बेर भई चलेरी! गोपालें '। २ जियकी साध जियही रही री '। ३ 'बह बात कमलदलनैन की '। ४ 'सुधि करत कमलदलनैन की '।

या भांति सों परमानंद्दास ने विरह के पद श्रीश्राचार्यजी के श्रागे गाये। सो सुनिक श्रीश्राचार्यजी श्रीमुख सों कहे जो परमानंद्दास ! कछु वाललीला के पद गावो। तब परमानंद्दास ने हाथ जोरिक श्रीश्राचार्य जी सों विनती कीनी जो-महाराज! मैं बाललीला में कछु समुक्तत नांही हों। तब श्रीश्राचार्यजी श्रापुश्रीमुख सों परमानद्दास सें श्राक्षा किये जो—तुम श्रीयमुनाजी में स्नान करि श्रावो; जो हम तुमकों समुक्ताय देयगें। पाछें परमानंद्दासने श्रीश्राचार्यजी सों विनती कीनी जो-महाराज! श्रापुको सेवक च्रत्री कपूर कहां है? सो तब श्रीश्राचार्यजी श्राप कहे जो-कछु सेवा टहल में होयगो। तब परमानंद्दास श्रीयमुनाजी में स्नान करनकों चले, श्रौर श्रीश्राचार्यजी तो सेवा को समय हतो सो वेगिही उहां ते मंदिरमें पधारे। श्रौर श्रीनवनीतिश्रयजी कों जगाये। इतने ही में वह च्रत्री जलघरिया श्रीयमुनाजल भरिवे कों गागर लेके श्रीयमुनाजीके पार श्रायो। सो

उनकों देखि के परमानंदस्वामी परम श्रानंद सों दोऊ हाथ जोरिके भगवत् स्मरन करिके कह्यो, जो-रात्रि को तुम कृपा करके जागरन में पधारे हते,सो नवनीतिप्रयजीने तिहारी गोदि में वैठिके मेरे कीर्तन सुने । से। मैं सोयो तव श्रीनवनीतिषयजीने दरसन दियो,श्रौट कृपा करिके आज्ञा किये जो-आज मैं तेरे कीर्तन सुन्यो हूं। तासीं तुमने मेरे ऊपर बड़ी कुपा करी। सेा अव तिहारे दरसन को आयो हों। तासों अव आप जा प्रकार श्रीआचार्यजी आप मोकों सरन लेंव श्रीर श्रीठाकुरजी कृपा करिके मोकों नित्य दरसन देंग, सा प्रकार कृपा करिके वतावो । श्रीर मेाकों श्रीयाचार्यजी श्राप का मा कि श्रीकृष्ण-जी के स्वरूपको दरसन दियो है. सो यह तिहारे सत्मंग को प्रताप हैं। तब यह वात सुनिके चत्री कपरने उनसों कह्यो जो-तिहारी ऊपर श्रीत्राचार्यजी की क्या भई है। तासों तमकों एसी दरसन भयो हैं। श्रीर तुमलों श्रापने श्राहा करी है, सरन लेवे के लिये, सा जासों तम वेगिही न्हायके अपरस ही में श्रीआचार्यजी के पास चलो। सो तुमकों प्रभु कृपा करिके सरन लेंचगे.तब तिहारो सब मनोरथ सिद्ध होयगो। श्रीर रात्रि कों मैं जागरन में तिहारे पास गयो, सो बात ब्रम श्रीआचार्यजीके त्रागें मित करियो। नांहि तो त्राप् मेरे ऊपर खीजंगे जी-त सेवा छोडिके क्यों गयो हतो ?

यह वचन परमानं इस्वामी सें। कहिके वा त्तरी वैष्ण्व ने ते। श्रीयमुनाजलकी गागर भरी, और परमानंददास स्नान करिके अपरसही में श्रीआचार्यजीके पास उन जलघरिया त्तरी के पाछे आये। ता समय श्रीआचार्यजी श्रीनवनीतित्रयजी को सिगार करिके श्रीगोपीवल्लभ भोग धरिकें बिराजे हते। ता समय परमानंददास न्हाय के आये। तव श्रीआचार्यजी आपु परमानंददास सें। कहे जो-परमानंददास वेठो। तव परमानंददास श्रीआचार्यजी को साष्टांग दंड-वत करिके वेठे। पाछें श्रीआचार्यजी आपु भीतर पधारि मोग सराय के परमानंददास कों बुलायके श्रीनवंनीतित्रयजी की सिन्ध्यान कृपा करिके नाम सुनायो। ता पाछे ब्रह्मसंबंध करवायो। पाछे श्रीभागवत दशमस्कंध की अनुक्रमणिका सुनाये।

भावप्रकाश-सो ताको हेतु यह है जो-प्रथम परमानं इदास सों शीश्राचार्यजीने कह्यो जो-कछु भगवद् लीला वर्णन करो। तब परमानंद-दासने बिरह के पद गाये। पाछें श्रीश्राचार्यजी श्रापु परमानंददास कों कहें जो-बालजीला गावो। सो ताको हेतु यह है जो-बाललीला श्रीनंद-रायजी के घर की लीला है, सो संयोग रस है। सो एकवार संयोग होय ता पाछे विरह फलकूप होय। मो काहेतें जो-रासपंचाध्यायी में ब्रज-भक्तन कों बुजायके लीला किये। ता पाछें अंतर्धान में विरह फलकूप भयो। तामों भगवान कहे-'यथाऽधनो लब्ध धने विनष्टे तिचन्तया०' जैसे धन पायके धन जाय, तब धन को चिंतन बहोत होय। सो पहले श्रीश्राचार्यजी आपु कहे जो-बाललीला गावो। क्यों? जो - अनुभव करिके विरह को गान वेगि फले। परि परमानंददासने विनती कीनी जो-महाराज! मैं कबू समुभत नांही हों।

ताको स्रासय यह है जो-संयोग रस अब ही है नांही। जो मूल लीला में हतो सो विस्मृत भयो है। परि लीला में ते विछुरे हैं, और दैवी जीव हैं, तासों विरह जनम ही तें गाये। सो श्रव नाम समर्पन कराय के ऋज्ञान प्रतिबंध दूरि कियो,ता पाछें श्रीभागवत दशमस्कंध की ऋतु-क्रमणिका सुनाये। सो तब साचान् श्रीनवनीतप्रियजी के स्वरूप को अनुभव भयो और दशंम की सगरी लीला स्फरी। परमानंददास को दशम की अनुक्रमणिका सनाये ताको कारन यह है जो-सर्वोत्तम प्रथ श्रीगुसाईजी प्रकट किये हैं। तामें श्रीत्राचार्यजी को नाम कहे हैं जो-'श्रीभागवत पीयूषसमुद्र-मथन च्रमः'। सो श्रीभागवतको श्रीगुसाईजी अमृत को समुद्र करिके वर्णन किये, सो श्रीयाचार्यजी आप अनुक्रम-णिका द्वारा श्रीभागवत रूपी समद्र परमानंददास के हृदय में स्थापन कियो। सा तैसे ही प्रथम सुरदास के हृदय में अनुक्रमणिका द्वारा श्री-भागवत रूपी समुद्र स्थापन कियो हतो । तासों वैष्णव तो अनेक श्री-श्राचार्यजी के क्रुपापात्र हे, परंतु सूरदास श्रीर परमानंददास ये दोऊ 'सागर' भये। इन दोउन के कीर्तन की संख्या नांही, सो दोऊ सागर कहवाये। सा श्री श्राचार्यजीने आज्ञा करी जो बाललीला गावो। श्रंब संयोग रस को अनुभव भयो।

तव परमानंदरासजी ने श्रीश्राचार्यजी के श्रागे वाललीला के पर गाये। सो पर—

राग त्रासावरी-१ 'माइरो ! कमलनैन श्यामसु'द्र भूतत हैं पलना।'
राग बिलावल---२ 'जसोदा तेरे भाग की कही न जाइ।'

३ मिण्मिय त्रांगन नंद के खेलत दोऊ भैया।' राग कान्हो-४ 'प्यारे ६रिको विमल जस गावत गे।पांगला।

सामग्री सिद्ध करिके श्रीठाकुरजी कों भोग धरि भोग सराय श्रापु भोजन किये। ता पाछे परमानंददास श्रादि सब वैष्णवन कों महाप्रसाद देकें श्रापु गादी तकीयानके ऊपर विराजे। पाछे परमानंददाज महाप्रसाद ले श्रीश्राचार्य जी के पास श्राय दंडवत करिके वैठे। तव श्रापु श्राक्षा किये जो परमानंददास! कछू भगवद् जस गावो। तव परमानंददास श्रपने मनमें विचारे जो-या समय श्रीश्राचार्य जी को मन तो वजलीला में श्रीगोवद्ध ननाथजीके पास है। तासों विरहको पद गाऊं, जामें एक चाणु कल्प समान जाय। सो पद—

राग सोरठ-हरि तेरी लीला की सुधि आते।'

यह पद परमानंददास ने गायो। सो यामें यह कहें जो-'हरि तेरी लीला की सुधि आवे।' सो ताही समब श्रीश्राचार जी श्रापु लीला में मग्न होय गये।

भावप्रकाश-सो तहां श्रीगुसांईजी श्री श्राचार्यजी को स्वरूप श्री-वल्लभाष्टकमें वरनन कियो है जो - 'श्रीमद्वृ'दावनेंदु प्रकटित रिसका-नन्द सन्दोहरूप-स्फूर्जद्रासादिलीलामृत ० एसे रस सों भरे हैं। श्रीर सर्वोत्तम में श्रीगुसांईजी श्रीश्राचार्यजी को नाम कहे- रासलीलैकतात्प-र्याय नमः'। सो श्रीश्राचार्यजी को कार्य कहियत हैं, जो जो ग्रन्थ किये सो तामें रासलीला ही तात्पर्य है। श्रीर कछु काहू बात में श्रापु को तात्पर्य नांही है। सो तासों रासलीला में मगन होय गये।

सो ऊपर सरीर को देह को-श्रनुसंघान हू रह्यो नांही। सो तीन दिनलों श्रीश्राचार जी को मूर्की रही। सो नेत्र मूँ दि के गादी तिकयान पें विराजे हते, श्रीर दामोदरदास हरसानी श्रादि वैष्णव (जो) श्रीमहाप्रभुजी के स्वरूप की जानत हतें सो जाने। सो कोई वैष्णव बोले नांही, बैठे वैंठे चुप होय के श्रीश्राचार जी को दरसन कियो करें।

भावप्रकाश—सो काहेतें ? जो जैसे श्रीत्राचार्यजी आप पूरत पुरुषोत्तम हैं सो इनको सरीरधर्म बायक नांही। जो मनुष्य देह धारन किये तासां मनुष्य की क्रिया जगत में दिखावत हैं, पिर इनकों देह को धर्म बाधक नांही है। तासों सब सेवक तीन दिनलों बैठे रहे।

सो पार्छे चौथे दिन सावधान होयके श्रीश्राचाय जी ने नेत्र खोले. तब सब वैष्णव प्रसन्न भये।

भावप्रकाश-सो तहां यह पूर्व पच होय जो-रासादिक लीला

में मगन तीन दिन ताई क्यों रहे ? सो तहां कहत हैं जो-रासादिक लीला में तीन ही ठौर मुख्य हैं। जो श्रीगिरिराज, श्रीवृंदावन श्रीर श्री यमुनाजी। १ श्रीगिरिराज स्वरूप होय सगरी लीला की सामग्री सिद्ध करत हैं। २ श्रीवृंदावन की लीला रसात्मक कुंजविहार में। ३ श्रीर श्रीयमुनाजी सब रास को मूल।

या प्रकार जल स्थल की लीला हैं। सो एक दिन श्रीगिरिराज संबंधीलीला को अनुभव किये, जो कंदरा में नाना प्रकार के विलास, चतुर्म जदासजी गाये हैं-'श्रीगोयद्ध निगरि सघन कंदरा।' आदि। दूसरे दिन वृंदावन लीला, और तीसरे दिन श्रीयमुनाजी की पुलिन (में) रास जलबिहारादि। या प्रकार तीन दिनलों तीनों रसको अनुभव किये। ता पाछे भूमि पर भक्तिमारग प्रकट करिकें अनेक जीवन कों सरन लेकें लीलारस को अनुभव करवावनो है, सो चौथे दिन श्रीआ-चार्यजी आपु नेत्र खोलि के सावधान भये।

तब परमानंददासजी श्रपने मनमें डरपे, जो—एसे पद फेरि कवहूं नांही गाऊंगो।

भावप्रकाश—सो परमानंददासजी यासों डरपे जो-श्री आचा-र्यजी आपु रसको अनुभव करिके कदाचित् लीलारस में मगन होइ जांय। सो भूमि पर पधारिवे को मन न करें नो यह दैवीजीवन कों उद्धार कौन भांति सों होयगों ? तासों परमानंददास ने अपुने मन में विचार कियो जो-अब मैं फेरि विरह को पद श्री आवार्यजी आगे नांहा गाउंगो।

सो काहेंते ? जो-श्री प्राचार्यजी श्रापु विरहात्मक स्वरूप हैं। सर्वोत्तममें श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीश्राचार्यजीको नाम कहे हैं'जो विरहा-नुभवैकार्थ सर्वत्यागोपरेशकः' सो विरहरसके श्रनुभवके श्रर्थ सर्व जौ-किक में त्याग किये, सो उपरेश करत हैं। यामें विरह को स्वरूप ज-ताये। विरह दसा में लौकिक वैदिक की कब्बू सुधि न रहे. सो तब वि-रह भयो जानिये।

ता पाछें परमानंददास ने सुधे पद गाये। सो पद— राग रामकली—'माइरी! हीं आनंद मंगल गाऊं।'

ता पाछे श्रीत्राचार्यजी त्रापुं भोजन करिके पोढे, तव सब चैष्ण्व महाप्रसाद लिये। ता पाछे परमानंददास महाप्रसाद ले के श्रीत्राचार्यजी त्रागे यह पद गायो-- राग गोरी—१ 'विमल जस वृंदावन के चंद को।' ता पाछे परमानंद्दासने यह पद गायो। सो पद--राग सारंग—'वल सखी! नंदगाम जाय बसिये।'

यह पद सुनिके श्रीश्राचार्यजी श्रापु कहे जो- श्रव बज कों चिलये। पार्छे परमानंददास ने जो सेवक किये हते, तिन सवन कों श्रीश्राचार्यजी के पास लाय विनती कीनी जो-महाराज! इन जी-वन कों श्रंगीकार करिये। तब श्रीश्राचार्यजी श्रापु परमानंददास सों कहे जो-इनकों तुम नाम सुनाय के सेवक किये हैं, तातें श्रव हम पास तुम इनकों सेवक क्यों करावत हो? तव परमानंददास कहे जो-महाराज! यह तो पहली दसा में स्वामीपनो हतो, तासों सेवक किये हते। श्रीर श्रव तो में श्राप को दास हों। 'स्वामीपद' तो जो स्वामी हैं तिनहीं कों सोहत है। दास होय स्वामीपद चाहे सो मृरख है। तासों में श्रवान दसा में सेवक किये, सो श्रव श्राप इन कों सरन लेके उद्धार करिये।

तब सवन कों श्रीश्राचार जीने नाम सुनाय सेवक किये। ता पाछे सव वैष्णुवन कों संग लें कनौज सों वज में पधारे। कछुक दिन में श्रीगोकुल पधारे। सो गोविंदघाट ऊपर स्नान करिके छोंकर के नीचे श्रीश्राचार जी श्रापु श्रपनी वैठकमें श्राय विराजे। सो एक भीतर वैठक श्रीद्वारकानाथजी के मंदिर के पास है, तहां रात्रि कों श्रीश्राचार जी के विश्राम करिवे की ठोर है। सो श्रापु जब श्रीगोकुल पधारते, तब श्रापु उहां उतरते। सो यह भीतर की वैठक है। सो श्रीश्राचार जी श्रापु श्रीनवनीतिष्रयजी को पालने सुलाय दिधकादो जन्माष्टमी को उत्सव किये हैं। सो ऊपर गज्जनधावन की वार्ता में वरनन करि श्राये हैं।

सो श्रीश्राचार्यजी श्राषु स्नान किर छोंकर के नीचे श्रानी वैठक में विराजे हते। तव सब वैष्णव परमानंददास सहित स्नान किर प्रमुनके (श्रीश्राचार्यजी के) पास वैठे हते। पाछें श्रीश्राचार्यजीने श्रीयमुनाष्टक को पाठ परमानंददासकों सिखाये। तब परमानंददास के हदय में यमुनाजी को स्वरूप स्फुरघो। सो श्रीयमुनाजी को जस वरनन कियो। सो पद—
रामकली—२ 'श्रीयमुनाजी यह प्रसाद हों पाश्रों० '।

रामकली—२ 'श्रीयमुनाजी यह प्रसाद हों पात्रों० '। २ 'श्रीयमुनाजी दीन जान मोहि दीजे०'। ३ 'कार्लिदी कलि कल्मष-हरनी०'।

एसे पद परमानंद शसनें श्री श्राचार्य जी के श्रागे श्रीयमुनाजी के तटपें गाये। तब श्री श्राचार्य जी श्रापु प्रसन्न होय के परमानंद दास कों श्रीगोकुल की बाललीला के दरसन करवाये। सो बाललीला विशिष्ट परमानंददास कों एसे दरसन मये जी-ब्रजमक श्रीयमुनाजल भरत हैं, श्रीर श्रीठाकुरजी श्राप बजमकन सों नाना प्रकारकें ख्याल लीला किर सुख देत हैं। सो परमानंददास लीलाके दरसन किर एसे ही पद श्री श्राचार्य जी के श्रागे गाये। सो पद

राग बिलावल-१ ' श्रीयमुनाजल घट भरि ले चली श्रीचंद्राविल नारी॰ '। राग सारक्ष- ' लाल नेक टेको मेरी बहियाँ० '।

ता पाछे परमानंददासने श्रीगोकुल की बाललीला के पद वहोत किये। सो जामें श्रीगोकुल को स्वरूप जान्यो परे। सो पद-

राग कान्हरो-१ 'गांवत गोपी मधु मृदुवानी :' २ 'रानी जसु-मित गृह आवत गोपीजन :'। राग हमीर-३ 'गिरधर सब ही अंग को बांको :'।

या भांति परमानंददासने वहोत कीर्तन किये। सो श्रीगोकुल के दरसन करिके परमानंददास कों श्रीगोकुल पै बहोत श्रासिक भई। तब श्रीश्राचार्य जो के श्रागे एसे प्रार्थनाके पद गाये जो-मोकों श्रीगोकुल में श्रापके चरणारविंद के पास राखो. जासों नित्य श्रीटाकुरजी के दरसन करों, श्रीट सगरी लीला को श्रनुभव होय। सो पद-राग सारंग-१ 'यह मागों जसोदानंदन '।

राग कान्हरो -२ 'यह मागों संकर्षन वीर॰ '।

सो पसे कीर्तन परमानंददासने प्रार्थना के गाए सो सुनिके श्रीत्राचार्यं जी श्रापु परमानंददास के ऊपर वहोत प्रसन्न भये।

वार्तात्रसंग २-पाछे श्रीत्राचार जी श्रापु परमानंददास सहित सव वैष्णव समाज लेके श्रीगोकुल तें गोवर्द्धन पघारे। सो उत्थापन के समय श्रीत्राचार जी श्रापु गिरिराज पघारे। तहां स्नान किर श्री श्राचार जी श्रीगिरिराज ऊपर श्रीगोवर्द्धननाथजी के मंदिर पघारे। तव परमानंददास न्हाय के श्रीगिरिराज को साष्टांग दंडवत करिके पर्वतके ऊपर मंदिरमें श्रायं, उत्थापनके दरसन किए। सोश्रीगोवर्द्धन नाथजी के दरसन करत ही परमानंददास श्रासक होय रहे। तव श्रीश्राचार्य जी श्राप श्रीमुखते परमानंददास सों कहे जो-परमानंद दास ! कल्लू मगवल्लीला के कीर्तन श्रीगोवर्द्धननाथजी को सुनावो। तव परमानं इदास आने मनमें विचार किये, जो-में कहा गाऊँ ? क्यों जो रसना तो एक है, और श्रीगोवर्द्धनाथजी को स्वकारो अपार है, और इनकी लीला हू अपार है। जो वस्तु स्मरन करों सो ताही में बुद्धि विविस होय जात है। परंतु श्रीआवार्यजी की आहा है, तासों कछ गावनो तो सही। सो एसो पद गाऊं जामें प्रथम तो अवनार-लीला, पाछुँ कुंज-लीला,पाछुँ चरणार्रिंद की वंदना, पाछुँ स्वकप को वर्णन, ता पाछुँ माहात्म्य सहित श्रीठाकुरजी की लीला होय। सो एसो पद गायो। सो पद-

राग विलावल-१ 'मोहन नंदरायकुमार०'। सो यह प्रार्थनाको पर गायके पाछे श्रासक्ति के पर गाये।

राग श्रासावरी-२ 'माई मेरो माबी सों मन मान्यो॰ '। राग गोरी-२ 'में श्रपुनो मन हरिसों जोरघो॰ '। राग कान्हरो-४ 'तिहारी बात मोही भावत लाल॰ ' ता पाछे श्रीश्राचार्यजी श्रीगोवर्द्धननाथजी की सेनश्रारती किये। ता समय परमानंददासने यह पद गायो। सो पद-

राग केदारी-१ 'पोढें रंग महल गोविंद० '।

सो पसे पद परमानंददासजीने बहोत गाये.सो सुनिके श्रीश्रा-चार्य जी श्रापु बहोत प्रसन्न भये। ता पाछुँ श्रीश्राचार्य जी श्रीगोव-ईननाथजी को पोढायके श्रनोसर करि पर्वत नीचे पधारे। तब श्री-श्रचार्य जीने रामदा ज भीतरिया सो कहो। जो-परमानंददास को प्रसादी दूघ पठाय दीजो। तब रामदासने वह प्रसादी दूघ पठायोजो परमानंददास प्रसादी-दूध लेंन लागे, सो तातो। लाग्यो। तब सीरो करिकं लियो।

पाछे परमानंद्दास श्रीश्राचार जी पास श्राय दंडवत करिके वैठे। तब श्रीश्राचार जी श्राप परमानंद्दास सों पूछे जो-परमानंद्दास! महाप्रसादी दूध लियो सो फैसो हतो? तब परमानंद्दासनें श्रीश्राचार जी सों कह्यो जो-महाराज! दूध तो तातो हो। तब श्रीश्राचार जीने सब भीतिरियान सों बुलाय के पूछ्यो, जो-इध तातो क्यों भोग धरत हो? सो श्राछो सुहातो होय तब भोग धरनो। तब सगरे भीतिरियानने कही जो-महाराज! श्रव ते सुहातो सीरो करिके भोग धरेंगे।

. भावप्रकाश—सो परमानंददास की श्रीत्राचार्वजी त्रापु प्रसादी

दूध यासों दिवायो, जो-श्रीठाकुरजी कों दूय बहोत प्रिय है। तासों सेवक कों दूव निकुंज-जीला संबंगी रसके दान करन कों, श्रीर सामग्री विगरी सुधरी वैष्णवन द्वारा श्रीठाकुरजी कहत हैं। जो-सामग्री वैष्णव सराहें तब जानिये जो-श्रीठाकुरजी भली भांति सों श्रनुभव किये। सो या भावतें दूध पिये।

ता पार्कु परमानंददास को दूध श्रघरामृत पिये तें सगरी रात्रि लीला-रस को श्रनुभव भयो। तब रात्रि की लीला में मगन होय के ये पद गाये। सो पद-

> राम कान्हरो — १ 'त्रानं इसिंधु बढ्यो हरि तन में ॰ '। २ 'पिय मुख देखत ही रहिये० '।

राग गोरी— ३ 'कौन रस गोपिन लीनो घूंट०'।
४ 'याते' माई! भवन छांडि बन जइये०'।

राग हमीर— ४ ' श्रमृत तिचोइ कियो इकठोर० '। राग बिहागरो — ६ 'यह तन नवतकुंवर पर वारों० '।

सो या भांति परमानंददासने सगरी रात्रि लीलाको श्रनुभव कियो, सो वहुत कीर्तन गाये। ता पान्ने प्रातःकाल भयो, तब श्रीश्रा-चार्यं जी श्रापु स्तान करिके पर्वत ऊपर पधारे, सो श्रीगोवद्धं न नाथजी को जगाये। तब परमानंददास ने यह पर्गायो। सो पर-

रामकली-१ ' जागो गोपाललाल ! देखों मुख तेरो० '२ ' लाल को मुख देखन को आई०'। ३ 'ग्वालिन पिछवारे व्हे बेल सुनायो । '।

सो या प्रकार के पद परमानंददास ने वहोत गाये। ता पाछे श्रीश्राचार्यं जी ने परमानंददास को श्रीगोवर्द्धननाथ जीके कीर्तन की सेवा दीनी। सो नित्य नये पद करिके परमानंददास श्रीनाथ जी को सुनावते।

वार्ताप्रसंग ४-रक दिन एक राजा श्रामी रानी को संग लेके वज में यात्रा करिवे श्रायो। वह राजा श्रीश्राचार जी को सेवक हतो। सो श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के दरसन करिके डेरान में श्राइके वा राजानें श्रपनी रानी सीं कह्यो जो श्रीगोवर्द्ध ननाथजी को दरसन बहुत सुंदर है, सो त श्रीगिरिराज पर जायके श्रीगोवर्द्ध ननाथजीके दरसन करि श्राव। तब रानीनें राजासों कह्यो जो-जैसे हमारी रीत है, तैसे परदान में दरसन होय तो मैं करूं। तब राजानें रानी सों कही जो-ये बज के ठाकुर हैं सो श्रीठाकुरजी के दरसन में परदा को कहा काम है ? सो ये ठाकुर ब्रज के हैं सो काहू को परदा राखत नांही। या प्रकार राजा ने रानी को वहोत समक्ताई, पर रानी ने राजा को कहो। मान्यो नांही।

तय राजा ने श्रीश्राचार्यजी सों विनती कीनी, जो-महाराज! मैंने रानी कों वहीत समुक्तायो, परन्तु वह मानत नांही, जो वह परदा में दरसन कियो चाहत है। तय श्रीश्राचार्यजी श्रापु कहे, जोवाको परदा में ही ले श्राव, जो सवतें पहले दरसन करवाय देंगे। तब रानी परदान में श्राई श्रीर श्रीनाथजी के दरसन करन लागी। तब श्रीनाथजी (भक्तोद्धारक स्वरूप सों) सिंहासन सों उठिके सिंह-पौरि के किवाड़ सोलि दिये, सो भीड वा रानी के ऊपर परी। सो वाके देह के सब बस्त्र निकसि गये। तब रानी बहोत लिजत भई। जब राजा सों रानी ने डेरान में श्रायके सब समाचार कहे। तब राजा ने रानी सों कही, जो-में तोसों पहले ही कह्यो हतो, जो-ये श्रीनाथजी बज के ठाकुर हैं,सो इनने काहू को परदा राख्यो नाहींहै।

ता समय परमानंददास यह पद गावत हते, सो वाकी एक तक कही हती। सो पदः -

'कौन यह खेलिवे की वानि ।

मद्न गोपालजाल काडू की राखत नांहिन कानि०॥'

सो यह सुनिके श्रीत्राचार्यजी परमानंददास को बरजे, जो-पेते न कहिये, यासों ऐसे कहो, जो-'भली यह खेलिवे की वानि।'

भावप्रकाश—सो काहेतें ? जो अब ही परमानंददास कों दास पद्वी दिये हैं। सो दासभाव सों रहे, और बोले, तो प्रभु आगे छुपा करें। जब परम भाव दृढ़ होय, तब बराबरी सों वार्ता होय। तासों बिना अधिकार अधिक भाव नांही है। जो करे तो नीचे गिरे। सो जब श्रीठाकुरजी सरल भाव को दान करें. तब ही बने।

दूसरो आसय, श्रीश्राचार्यजी आपु अपनो स्नेह श्रीगोबर्द्धन-नाथजी में राखे सो सर्वोपरि दिखाये, जो-स्नेही सो ऐसे न बोले। जो कार्य सनेही प्रीति सों न करे सो तासों हू कहिये, जो-भलो कार्य किये। ऐसी सनेह की रीति हैं!

तासों श्री श्राचार्यजी आपु परमानंद्रास को बरजे-'कौन यह खेलिवे की बानि ।' या भाँति सों कबहू न विदेये। कहिवे, बर्राजवे लायक तो ब्रजभक्त हैं, सो तासों चाहै तैसें बोलें। तासों तुम ऐसे कहो जो-'भली यह खेलिवे की बानि ।' तब परमानंददाद ने ऐने ही पद गायो। सो पद — राग सारंग —'भन्नी यह खेतिवे की बानि०।'

सो यह पद सिनिकें श्रीचाचार्यजी चापु बहोत प्रसन्न भये।

या प्रकार सह त्रावि कीर्तन परमानंदरास ने किये । तासों परमानंदरास के पदन में बाल ती ता भाव, (श्रीर) रहस्य हू मलकत है। सो जा लीका को श्रनुभन्न परमानंदरास को भयो, त ही लीला के पर परमानंदरास गाये । परन्तु श्री श्राचार्यजी श्रापु परमानंदरास को बाजलीला रस को दान हदय में कियो है, तासों बाललीला गूढ़ पदन में हू भनकत है।

वार्ताप्रसंत ५-श्रौर एक दित्र सगरे भगवदीय स्रदासजी, कुंभनदासजी तथा रामदास श्रादि सव वैष्णुव मिलिके जहां परमानंददास रहत हते तहाँ इनके घर श्राये। सो सव भगवदीय कों श्रपने घर श्राये देखिके परमानंददास श्रपने मन में बहोत प्रसन्न भये, जो-श्राज मेरो वड़ो भाग्य है। सो सब भगवदीय मेरे ऊपर इपा कि के पंघारे, ये भगवदीय कैसे हैं जो-साक्षात श्रीगोवर्द्ध ननाथजी को स्वक्ष्य ही हैं। तासों श्राज मो ऊपर श्रीगोवर्द्ध ननाथजी ने बड़ी इगा करी है।

भावप्रकाश—सो कःहेतें ? जो-अनेक रूप होयके श्रीठाकुरजी मेरे घर पथारे हैं। सं। भगवदीय के हृद्य में श्रीठाकुरजी आपु विराजत हैं. तासों मेरे बड़े भाग्य हैं। अब मैं कृतकृत्य होय गयेा, जो सब भगवदीय कुपा किये हैं। से। प्रथम तो इन भगवदीयन की न्योज्ञाविर करी चाहिये। से। ऐसी कहा वस्तु है ? जासों सब भगवदीयन की न्यो-छावरि होय।

पाछे परमानंददास ने भगवदीय वैज्यवन सो मिक्तिकें ऊँचे श्रासन बैठारि के यह पर गायो। सो पद—

राग बिहागरी १—'आये मेरे नंदनंदन के प्यारे०।'

तः पार्ञे दूसरा पद गाया। सा पद—

राग विहागरे। २—'हरिजन-संग छिनक जे। होई।'

सो ऐसे पद परमानंददास ने गाये। सो सुनिके सब भगवदीय परमानंददास के ऊपर वहात प्रसन्न भये। तब परमानंददास ने सब वैष्णवन सो विनती कीनी, जो-श्राजु छपा कि भेरे घर पधारे सो कळू श्राज्ञा किएये। तब रामदासजी ने पूछी, जो-परमानंददास! वज में सगरो प्रेम वजभक्तन को हैं, सो श्रीनंद्रायजी, गोपीजन, ग्वाल, सखानको। तामें सब तें श्रेष्ठ प्रेम किन को है ?

भावप्रकाश— सो काहेतें ? जो-तिहारी बाललीला में लगन बहुत है। श्रोर तुम कृपापात्र भगवदीय हो, तासों यह संदेह है सो दूरि करो। सो या प्रकार रामदासजी ने परमानंददास सों यों पूत्री, जो--श्रीश्राचार्यजी के श्रमिप्रायमें तो गोपीजनको प्रेम बहोत है। श्रोर परमानंददासने नंदालय की लीला श्रोर बाललीला बहोत वर्णन किये हैं, तासों श्रीश्राचार्यजी के हृदय के श्रमिप्रायकी खबरि परी के नांही? तासों परमानंददासकी परीज्ञा लेनी।

ता समय परमानंददास ने यह पद गायो। सो पद — राग नायकी १-'गोपी प्रेमकी ध्वजाः।' राग कान्हरो २-'व्रजजन सम धर पर कोउ नांहीः।'

सो यह पद परमानंददास ने गाये। तब सगरे वैष्णव कहे,जो-परमानंददास ! तुम धन्य हो।

या प्रकार सगरे वैष्णुव प्रसन्न होयके परमानंददास की सरा-हना करत विदा होय अपने घर आये। ता पाछे परमानंददास ने बहोत दिन ताई श्रीगोवद्ध ननाथजी के कीर्तन की सेवा कीनी।

वार्तात्रसंग ६—ता पाछे एक दिन परमानंददास श्रीगुसांईजी के श्रीर श्रीनवनीतित्रयजी के दरसन को गोपालपुर ते श्रीगोकुल श्राये, सो दरसन करिके रात्रि तहां रहे। पाछे प्रातःकाल श्रीगुसांईजी स्नान करिके श्रीनवनीतित्रयजी के मंदिर में पधारे तव परमानंददास को बुलाये। तब परमानंददास श्रागे श्राय दंडवत किये। सो तब श्रीगुसांईजी श्रापु परमानन्ददास सों कहे, जो-श्रीठाकुरजी कों सगरी लीला बज की बहोत त्रिय है। सो नित्य लीला बज की श्रीठाकुरजी कों सुनावे, सो तो कोई काल में हू पार पावे नाहीं। सो काहेतें? जो-एक लीला को पार पैये, तो सगरी लीला कौन गावे। परंतु में एक कीर्तन किर देत हों, तामें सगरी बज की लीला को श्रतुभव है। सो तुम या समय नित्य गाईयो। तब परमानन्ददास कहे जो-महाराज! वह पद छपा किर के बताइये। सो श्रीगुसांईजी तो मारग के चलायवे वारे हैं सो भाषा के पद करे नांही। तासों संस्कृत में कीर्तन गायो। सो पद—

१-- भंगत मंगलं त्रज्युवि मंगलम् ।

से। यह पद श्रीगुसाँईजी श्रापु गायके परमानन्ददास कीं गवाये। से। परमानन्ददास 'मंगल मंगल॰' गाये। तब मंगल रूप परमानन्ददास ने श्रीर हू पद गाये। से। पद--

राग भैरव १-'मंगल माधी नाम उच्चार०।'

से। यह पद परमानन्ददास ने गायो, ता पाछें श्रीगुसांईजी त्रापु मंगल भोग सराय के मंगला आरती किये। ता समय परमा-नन्ददास ने यह पद गायो। से। पद—

राग भैरव-'मगत आरती करि मन मोर० ।'

से। या प्रकार श्रीगुसांईजी कृत 'मंगल मंगलं' के श्रनुसार परमानन्ददास ने बहोत कीर्तन किये, श्रीर श्रीगुसांईजी कृत मंगल मंगलं पद नित्य गावते।

भावप्रकाश—यामें सगरी ब्रजलीला है, सो ठाकुरजीकों नित्य सुनावत हैं। श्रीर मंगल मंगलं० के पाठतें ब्रजलीलाको सब पाठ होय। सो तहां मंगला को पद परमानंददास ने कियो सो तामें कहे-' मंगल तन वसुदेवकुमार०'। सो तहां यह संदेह होय जो-परमानंददास तो नंदनंदन के उपासक हैं। सो वसुदेवकुमार ब्रजलीलामें कहे, ताको कारन कहा?

तहां कहतहैं, जो-वेगुगीत और युगलगीत में 'देवकीसुत' गोपि कानने कहे, सो ये कुमारिकाके भावतें। सो काहेतें ? जो--कुमारिका श्रीयसोदाजी कों माता कहते, तासों श्रीठाकुरजी में पितभाव है। याही सों वसुदेव—सुत कहि पितभाव दृढ करत हैं। जो यसोदा सुत कहें, तो भाइ बहन को भाव होय।

पाछे परमानंद्दास श्रीगोवर्द्धनधर के दरसन को श्रीगोकुलतें श्रीगिरिराज श्राये। सो तहां मंगला श्रारती पहलें 'मंगल मंगलं०' पद परमानंद्दासने गायो। सो श्रीगोवर्द्धनधरके यहां 'मंगल मंगलं०' की रीत भई। सो वे परमानंद्दास पूसे कृपापात्र भगवदीय हते।

वार्ताप्रसंग- श्रीर जब जन्माष्टमी आवती तब श्रीगुसांईजी आपु श्रीनवनीतिष्रयजी को पंत्रामृत स्नान करवायके लिंगार करि श्रीगिरिराज पर्वत ऊर पधारिके श्रीगोवर्द्धननाथजीके लिंगार करते। ता पाछे राजभोग सो पहोंचिके फेरि श्रीगिरिराज तें श्रीगोकुल आवते। सो तहां श्रीनवनीतिष्रयजी को मध्यरात्रि को जन्मकी रीति करिके पलना मुलाय श्रीनाथजी के यहां नंदमहोत्सव करते। सो जव जन्मादमी ऋहि, तब श्रीग्रसंहिजी श्राम परमानं ग्रासजीकों संग लेव के श्रीगिरिराज सी श्रीजोक्त पधारे। सो जन्माष्ट्रमी के दिन श्री गुसंईजी आयु श्रीनवनीतिवयजी की अभ्यंत कराये । ता समय परमानंददासने यह बधाई गाई। वधाई-

राग धनाश्री-१ ' भित्ति मंगत गावो माई० '। ता पाछे श्रीगुलांईजीने श्रीनवनीतिशयजी के लिंगार करिके निलक कियो हा समय परमानंदरासने यह पद गायो। सो पर-राग सारंग-१ ' आज बधाई को दिन नीको ८ '।

२ 'घरघर खाज देत हैं हेरी ? ।

यो प्रकार परमानं इदासने वहोत पर गाये। ता पाछै अर्ड रात्रिके समय श्रीगुसांईजी श्रापु जन्म करायके श्रीनवनीतिषयजीकों पालने में पधराये, श्रीनंदरायजी श्रीयसोदाजी, गोपी ग्वाल को भेख धराये। ता समय परमानंददासने यह पद गायो। सो पद -

राग बनाशी-१ 'सोबन फूजन फूली जसोदा० '।

भावत्रकाश -सो या पदमें परमानंददासजो यह कहे जो-' एते दसक होय जो हौरे तो सब कोऊ सचु पावे '। सो भगवदीयनके वचन सत्य करिवेके लिये श्रीग्साईजी के बातक सातों श्रीर श्रीग्साईजी तथा श्रीत्राचार्यजी तथा श्रीगावर्द्ध ननाथजी सो ये दस स्वरूप प्रकट होयके सबकों सुख दिये हैं। सो 'सब' माने सगरे दैवी पृष्टिमार्गीय। सो या प्रकार सों भाव सहित पर्मानंद्दास जीने कीर्तन गाये।

पार्छे श्रीनंदरायजी श्रीर गोपी ग्वाल वैष्णवनके ज्रथ श्राने लालजी सव (कों) लेके दिधकादों किये। तव परमानंदशस को चित्त श्रानंद में विज्ञित होय गयो। वा समय परमानंददास नाचन लागे श्रौर यह पर गायो। सो वा प्रेन में परमानंदरास रागको ह क्रम भूलि गये। सो रात्रिको तो समय श्रीर सारंग में गाये। सो पर-

राग सारंग- ' आजु नंदराय के आनंद भयो० '।

यह पर गाये पाछे परमानंदरास प्रेम में मूर्जी खाय भूमिमें गिरि पडे। तव श्रीगुसांईजा श्रापु श्रपने श्रीहस्तकमलसो परमानंददास कों उठायके श्रंजुलि में जल लेके वेदमंत्र पढिके श्रापु परमानंददास के ऊपर छिएके। सो तब उच्छलित प्रेम जो विकल करतो, सो हृदयमें स्थिर भयो। सो परमानंददास सगरी लीला को श्रवभन्न किये, श्रौर गान किये।

या प्रकार परमानंददास के ऊपर श्रीगुसांईजीनें कृपा करी। ता पाछे यह पर पत्तना को परमानंददासने गायो। सो पर—

गग विलाबल-१ ' हालरो हलरावत माता॰ '।

भावप्रकाश—सो या भांति सी ' श्रिक्ति भुवनपित गरुडागामी' एसे परमानंद्जीने कहा। सो श्रिक्ति भुवन-पित यातें जो श्रीभगवान गरुड पें विराजमान सो (तो) सब जगत्के पित है। श्रीर नंदसुवन ठाइर, सो परमानंद्दासने कही, जो-ये मेरे स्वामी हैं।

सो यह कीर्तन सुनिके श्रीगुसांईजी श्रापु परमानंदरास की ऊपर वहोत प्रसन्न भये । ता पाछे परमानंदरासने यह पर कान्हरो रागमें करिके गायो । सो प्रेम में राग को क्रम नांहो, लीला को क्रम । सो जेसी लीला करी, सो स्फुरी।सो तेसे परमानंदरास गाये।सो पर—

र ग कान्हरो-१ ' रानी तिहारो घर सुवस बसो० '।

सो यह असीसको पद परमानं इदासने गायो। तव श्री गुसाई जी श्रापु श्रपने पुत्र श्रीगिरधरजीकों श्रीनवनीति श्रंयजी के पास राखिके दिधकादों किये। ता पाछे परमानंददास को संग लेके श्री गुसाईजी श्रापु श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के दरसन किये। सो दिधकादों देखिके परमानंददास लीलारस में मान हौय गये। ता पाछें श्री गुसाईजी श्रापु श्रीगोवर्द्ध नजाथजी को राजभोग धरिके वाहिर श्राये। तव श्रीगुसाईजी श्रापु परमानंददास की राजभोग धरिके वाहिर श्राये। तव श्रीगुसाईजी श्रापु परमानंददास की श्रल किक दसा देखके कहे जो-जैसे कु भनदास को किसोर लीलामें निरोध भयो, सो तैसे वाललीला में परमानंददास को निरोध भयो है।

पाछे परमानंददास श्रीगुसाईजी की दंडदत किन, पर्वततें नीचे उतरे सी श्रीगोवर्द्धनाथजी की ध्वजा को दंडवत किन, सुरभी कुंड ऊपर श्रायके श्रपने ठिकाने कुटीमें श्राय वोलिवो छोडि दियो। सो नंदमहो सवके रसमें मन्न होयके परमानंददास श्रपनी देह छोडिचे को विचार कि सुरभीकुंड ऊपर श्रायके सोये। श्रीर यहां श्रीग्रुसाईजी श्रापु श्रीनाथजी की राजभीग श्रार्ती करिके श्रनोसर करवाये।

पाछे श्रीगुसांईजी श्रापु सेवक्तनसों पूछे, जो-श्राज राजभोग श्रारती के समय परमानंददास कों नांही देखे, सो कहां गये? तव एक दैष्णवने श्रीगुसांईजी सों श्राय बिनती कीनी जो-बहाराज! परमानंददासजी तो आजु विकल से दीसत हैं, और काहू सों बोजत नांही, और सुरमीकुंड पें जायके सोये हैं। तव श्रीगुसांईजी आपु वा वैष्णुव कों संग ले सुरमी कुंड ऊपर पधारिके परमानंददास के पास आयें। परमानंददास के माथे पर श्रीहस्त फेरिके श्रीगुसांईजी आपु परमानंददास सों कहें जो धरमानंददास! हम तुम्हारे मन की जानत हैं। जो अब तिहारो दरसन दुर्लभ भयो। तब धरमानंद-दास ने उठि के श्रीगुसांईजी कों साष्टांग दंडवत किये। ता समय यह पद परमानंददास ने गायो। सो पद --

राग सारंग—'श्रीत तो श्रीनंदनंदन सों कीजे॰'

सो यह पद परमानंददास ने श्रीगुसांईजी कों सुनायो।

भावप्रकाश—सो परमानन्द्जी ने या पद में श्रीगुसाईजी सों प्रार्थना कीनी, जो प्रीत हू तुमसों करनो सो सदा छुपा एकरस करो। सो परम छुपालु, अपने हस्त कमल की छाया तें जन को राखत हैं। या समय हू मोकों दरसन देय मेरे मस्तक ऊपर श्रीहस्तकमल धरे। सो मेरे अंतःकरणमें जो मेरो मनोरथ हतो सो पूरन कियो। सो वेद पुरान सब ही कहत हैं जो सदा भक्तन को भायो किर आनंद दिये हैं। जैसे एक समें इन्द्रकी पदवी लायक जीव कोई न देखे तब भगवान ही इन्द्र होय के इन्द्र को कार्य चलाये। सो प्रसाद वैष्णुव सुदामा भक्तकों दिये। तामें सुदामा को वैभव पाये हू मोह न भयो। सो तेसें आपु जो ब्रज में लीला करत हैं सो परमानंदरूप सों छुपा करके मोकों दान दिये। सो आपके गुन मैं कहां ताई कहीं। एसी प्रार्थना परमानंददास जी श्री गुसाईजी सों किये।

यह पद सुनिके श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भये। ता समय एक वैष्णुव ने परमानंददास सों कहाँ, जो मोकों कह्यू साधन बतावों सो मैं करों। तातें श्रीटाकुरजी आपु मेरे ऊपर प्रसन्न होय के कृषा करें।

तव परमानंददास वा वेष्णव सों प्रसन्न होंय के कहे जो तुम मन लगाय के सुनो। जो सुगम उपाय है सो मैं कहूँ। या बात कों मन लगाय के सुनोगे तो फल सिद्धि होयगी। सो या प्रकार प्रीत सों समाधान करि के परमानंदासने एक पद वा वैष्णव कों सुनायो। सो पद—

राग भैरव-'प्रात समय उठ कस्यि श्री लद्मन सुत गान॰'

सो या प्रकार यह कीर्तन परमानंददासने गायो। यह सुनि के श्री गुसांईजी श्रीर सगरे वैष्णुव प्रसन्न भये।

ता पाछे श्रीगुसाईजी श्रापु परमानंददाससीं पूछे जो-परमा-नंददास ! श्रव तिहारो मन कहां है ? तब परमानंददासने यह कीर्तन सारंग राग में गायो । सो पद—

राग सारंग-१ 'राधे बैठी तिलक संवारित०'।

सो या प्रकार जुगल स्वरूप की लीला में मन लगाय के पर-मानंदरास देह छोड़ि के श्रीमोचर्डननाथजी की लीलामें जायके प्राप्त भवे। पाछे श्रीगुसांईजी गोपालपुर में श्रायके स्नान करिके पर्वतके ऊपर श्रीगोवर्डनगथजी को उत्थापन कराये। पाछे सेन पर्यंत सेवा सों फ्होंचिके श्रनोसर करवाय पर्वत तें उतिर श्रपनी वैठक में श्राय विराजे। तव सव वैष्णवननें परमानंददास की देह को श्रनिसंस्कार कियो श्रीर पाछे गोपालपुर में श्राय के श्रीगुसांईजी के श्रागे वहीत वड़ाई करन लागे।

सो ता समय श्रीगुसांईजी श्रापु उन वैष्णवन के श्रागे यह वचन श्रीमुख सीं कहे, जो-ये पुष्टिमारग में दोइ 'सागर' भये। एक नो स्रदास श्रीर दूसरे परमानंददास। सो तिनको हृद्य श्रगाधरस, भगवत्लीला रूप जहां रहन भरे हैं। सो या प्रकार श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीमुख्यों परमानंददासकी सराहना किये। सो वे परमानंददासजी श्रीश्राचार्यजी के एसे हुरापात्र भगवदीय हते। जिनके ऊपर श्रीगो-वर्द्यननाथजी सदा प्रसन्न रहते। तातें इनकी वार्ताको पार नांही। सो श्रीन्ववनीय है, सो कहां ताई कहिये।

अब श्रीत्राचार्यजी महाप्रश्चन के सेवक कु मनदासजी गोरवा चत्री, जग्रनावते रहते,जिनके पद अष्टछाप में गाइदत हैं तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं—



भावप्रकाश—

ये कुं भनदासजी लीलामें श्रीठाकुरजीके 'त्र्यर्जुन' सखा द्यांतरंग तिमको प्राकटय हैं। सो दिवस की लीला में तो द्यर्जुन सखा हैं और रात्रि की लीला में विसाखा सखी हैं, सो श्रीस्यागितीजी की। सो तिनको (विसाखाजोको) दूसरो स्वरूप कृष्णदास सेवन, सदा पृथ्वी परिक्रमा में श्रीत्राचार्यजी के संग रहते, त्योर कुंभनदासजी सदा श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के संग रहते। सो या भावतें कुंभनदासजी सखाभाव में त्राजुन सखारूप, त्यौर सखी भाव में विसाखा रूप हैं। सो गिरि-राज में त्याठ द्वार हैं। तामें एक द्वार त्यान्योर पास है। सो तहां की सेवा के ये मुखिया हैं।

श्रीर गाम को नाम 'जमुनावता' यासों कहत हैं, जो-श्रीयमुनाजी के प्रवाह, सारस्वत कल्प में दोय हते। एक तो जमुनावता होय कें श्रागरे के पास जात हतो,श्रीर एक चीरघाट होय श्रीगोक्कल होयकें। श्रागें दोऊ घारा एक मिलि सारस्वत कल्प में बहती। श्रीर ता समय श्रागरा श्रादि गांम नांही हतो। दोऊ घारा एक मिलिके श्रागे को गई हती। सो चीरघाट तें घारा होयके गिरिराज श्रावती, तासों पंचाध्याई को रास 'परासोली' में चंद्रसरोवर ऊपर किये। सो अजमक्त, श्र'तरधानके समय चंद्रसरोवर सो दुमलतान सों पूछत चली। सो गोधिन्द-कुंड के पास होयके श्रप्सराकुंड ऊपर श्रायके श्रीठाकुरजी के चरणारविंद के दरसन भये, तासों श्रप्सराकुंड ऊपर चरनचिन्ह हैं।

तहां ते आगे चितके राधा सहचरी की बेनीगुही, सो सिंदूर, काजर सगरों सिंगार कियो तासो वहां सिंदूर, कजली और बाजनी सि-ला है। ता पाछे जब रहकुंड ऊपर आयके राधा सहचरीकों मान भयो सो श्रीठाकुरजी सों कहां जो-मोसों तो चल्यो नांही जात है। तब श्री-ठाकुरजीके कांधे चढन के मिष घृत्त तरे ही आंतर्धीन भये। तब राधा सहचरी रहन कियो, जो—

'हा नाथ रमणप्रेष्ठ क्वासि २ महाभुज ! दास्यास्ते क्रपण्या में सखे दर्शय सन्निधिम्'।

तासों वा कुंड को नाम 'रुद्रकुंड' है। सो अब तांई लोग वासों रुद्रकुंड कहत हैं। पांडें तहां सब गोपी आय मिली। पांडे आगे चिलके 'जान' 'अजान' वृत्त सों पूछते पूंडते जमुनावता श्रीजमुनाजीकी पुलिन में गोपिका गीत ('जयित तेऽधिकं') गायके सब भक्तनने रुद्दन कियो। तब श्रीठाकुरजी आपु प्रकट होयके फेरि 'परासोली' चंद्रसरोवरपें रास किये, सो श्रम भयो। तब श्रीयमुनाजी के जलमें जलिवहार किये। सो या प्रकार सारस्वतकरूप की पंचाध्याई को राम श्रीगिरिराज के पास है। और ब्रजभक्त ढूंढत र श्रीठाकुरजीके मिलनार्थ दूरि गई। सो अधि-

यारो देखिके उहांते फिरे। 'तमः प्रविष्टमालद्यततो निववृतुईरेः'। इति।

सो यह ऋषियारो श्यामढाक के आगे 'सामई' गाम हैं। सो तहां स्यामवन है, सो महासघन। ताते वहां पंचाध्याईके अनुसार सगरे स्थल दरसन देत हैं। और कालीदह घाटतें हू श्रीष्टुंदावन कहत हैं। तहां हू बंसीबट है। तहां अनेक श्वेतचाराह कल्पमें पंचाध्याईको रास उहां ही किये हैं। और सारस्वतकल्प में शरद ऋतु किए, सो 'परासो-ली' श्रीगिरिराज ऊपर किये। पाछें बसंत चैत्र वैसाख को रास केसी-घाट पास बंसोबट नीचे किये। सो या प्रकार रास दोऊ ठिकाने। परंतु मुख्य पंचाध्याई सारस्वत कल्प को रास गिरिराज को।

या प्रकार लीला के भेद हैं। तासों 'जमनावता' में एक धारा श्रीयमुनाजीकी सारस्वतकता में बहती, तासों वा गामको नाम'जमुनावता' है। सो नंदगाम बरसाने के मध्य संकेत पास धारा होयके श्रीयमुनावता श्राई। तासों संकेत के पास श्रीयमुनाजी के पधारिवे को चिन्ह है। सो या प्रकार यातें कहों जो-श्रवके जीवको विश्वास दृढ होत नांही है। सो सब चिन्हनकों देखे, सुने तब विश्वास होय। श्रीर जब फल सिद्ध होय, तब भाव बढ़े, तासों खोलिके कहे।

वातामसंग १—सो जमुनावता में कुंभनदास रहते। सो परा-सोली चंद्र सरोवर के ऊपर कुंभनदास के बापदादान के खेत हते। तहां कुंभनदास खेती करते। सो परासोली में कुंभनदास खेत अर्थ वहोत रहते हते। उन कुंभनदास कों बालपने तें गृहासक्ति नांही, श्रोर भूठ बोलते नांही, श्रोर पापादिक कर्म नांही करते। सूधे वजनवासी की रीति सों रहते।

सो जब कुंभनदास बडे भये। तब 'जेत' (गांव) के पास बहुलावन है तहां कुंभनदास को ज्याह भयो, सो स्त्री साधारन आई,
लीला संबंधी तो नांही। परंतु कुंभनदासजी सरीखे वैष्णव भगवदीयन को संग निष्फल जाय नांही, सो उद्धार होगयो। परंतु श्रव ही
श्रीगोवर्द्धननाथजी श्रीगिरिराज ऊपर प्रकटे नांही। जब श्रीगोवर्द्धननाथजी श्रीगिरिराज ऊपर प्रकट होयके श्रीश्राचार्यजीकों श्रपने पास
बुलावेंगे, तब श्रीश्राचार्यजी श्रापु सरन लेयगें,श्रीर तब ये भगवदीय
प्रसिद्ध होयगें। सो एक समय श्रीश्राचार्यजी श्रापु पृथ्वी-परिक्रमा
करत दित्तन में भारखंड में पधारे। सो तब श्रीगोवर्द्धननाथजी श्रीश्राचार्यजी सों कहे जो-हम श्रीगोवर्द्धन में प्रकटे हैं, सो श्रापु यहां

श्रायके हमको बाहिर पधरायके हमारी सेवा जगत में प्रगट करि प्रकास करो । तब श्रीम्राचार्यजी म्रापु पृथ्वी परिक्रमा उहां भारखंडमे राखिके सबे बज को पधारे। तब दामोद्रदास हरसानी, ध्रष्णदास मेवन, माध्रवभट्ट,नारायनदास श्रीर रामदास सिकंदरपुरवारे ये पांच सेवक श्रीशाचार्यजी के संग हते। सो तब श्रीश्राचार्यजी श्रीगीवर्द्धन पर्वत के नीत्रे 'श्रान्योर' में सद्यांडे' के द्वारपे एक चोतरा हतो तापे श्राय दिराजे। पार्छे श्रीगोवर्छन्नायजी के प्रागट्य को प्रकार श्री-श्राचार्यजी सत्पांडे, श्रीर उनके भाई माणिकचंद पांडे, नरी भवानी, ये सब संबक मेये हते तिनसों पूछ्यो। सो सब प्रकार ऊपर सदुपांडे की वार्ता में कड़ि अ.ये हैं। पार्छे रामदास चौहान पूछरी पास गुफा में रहते हो सेवक भये तिनकों श्रीम्राचार्यजी ने श्रीगोवर्द्धननाथजी की सेवा सोंपी। सो रामदास वजवासी आदि औरह सेदक भये। से। कुंभनदास 'जमन।वता' गाम में गहते। तहां ये समाचार सुने जो एक वड़े महापुरुष ग्रान्योर' में आये हैं। सो श्रीगोवर्द्धननाथजी श्रीठाकुरजी श्रीगोवर्द्धन पर्वत में सो प्रकट करे हैं, श्रीर सद्पांडे श्रादि बजवासी बहोत लोग सेवक भये है। तब कुंभनदास सुनिके श्रपनी स्त्री सो कहे जो-'श्रान्योर'में चलिके श्रीश्राचार्यजी के सेवक हुजिये, सो इन की कुपातें श्रीठाकुरजी कृपा करेंगे। सो तब स्त्रीने कही, जो-मेंहू चलंगी, जो मेरे कोई संतति बेटा नहीं है. सो वे महा-पुरुष देंय तो होय।

सो या प्रकार विचार करिके दोऊ जनें श्रीश्राचार्यजीके पास श्रायके दंडनत करी। सो तब श्रीश्राचार्यजी श्रापु पूछें जो-कुं मन-दास! श्राये? सो तब फुं मनदासने दंडनत करि विनती करी जो-महाराज! वहोत दिनतें मरकतो हतों, सा श्रव श्रापु मो ऊपर छपा करो। सो कुं मनदास तो दैनीजीव हैं, सो श्रीश्राचार्यजी के दरसन करत ही श्रीश्राचार्यजी के स्वरूप को ज्ञान होय गयो। तव श्रीश्रा-चार्यजी श्रापु कुंमनदास सों कहे जो-तुम स्त्री पुरुष दोउ जने न्हाय श्रावे। तब दोऊ जने संकर्षणकुंड में न्हायके श्रीश्राचार्यजी के पास श्रावे। तब श्रीश्राचार्यजी श्रापु कुंमनदास श्रीर उनकी स्त्री को नाम सुनायो। तब वा स्त्री ने श्राचार्यजी सों विनती करी जो-महा-राज! श्रापु बड़े महापुरुष हो, मेरे वेटा नांही है, तासों श्रापु छुषा करिके देऊ। तब श्रीश्राचार्य जी श्रापु छुपा करिके प्रसन्न होयके कहे जी-तरे सात वेटा होयगें, तू विता मित करे। सो तब वह स्त्री श्रपने मनमें बहोत प्रसन्न भई। तव कुं मनदास श्रपनी स्त्री सों कही जो-यह कहा तेनें श्रीश्राचार्य जी के पास मांग्यो। जो श्रीटाकुरजी मांगती तो श्रीटाकुरजी देते। तब वा स्त्रीने कही जो-मोकों चिहयत हतो सो मैंने मांग्यो, श्रीर जो तुम कों चाहिये सो तुम मांगि लेहु। तव कुं मनदास चुप होय रहे। ता पार्छे श्रीश्राचार्यजी श्रापु श्रीगोवर्द्ध नधर को छोटो सो मंदिर वनवायके ता मंदिर में श्रीगोवर्द्धनधर कों पधरायके रामदास चौहान कों सेवा की श्राञ्चा दीनी। सो रामदास, सदूपांडे श्रादि अजवासी सब सीधो सामश्री ले श्रावते। सो श्रीगोवर्द्धनधर कों पधरायके रामदास चौहान कों सेवा की श्राञ्चा दीनी। सो श्रीगोवर्द्धनधर कों पधरायके रामदास चौहान कों सेवा की श्राञ्चा दीनी।

सो रामदास, सदूपांडे आदि वजवासी सब सीधो सामग्री ले आवते। सो दूध दही माखन श्रीगोवद्ध ननाथजी कों भोग धरिके ता महाप्रसाद सों रामदास निर्वाह करते। और वजवासी जो सेवक कुं भनदास आदि भक्त, तिनकों श्री आजावार जी ने आज्ञा दीनी जो- ये श्रीगोवर्द्ध ननाथजी हमारो सर्वस्व हैं, तासों इनकी सेवा में तुम तत्पर रहियो, और श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के दरसन किये बिना महाप्रसाद मित लीजियो। और श्रीगोवर्द्ध ननाथजी की सेवा सावधानी सों करियो। सो कुं भनदास कीर्तन बहुत सुन्दर गावते। कंडहू इनको बहोत सुंदर हतो। तासों कुं भनदास सों श्रीशाचार जी श्रापु कहे जों-तुम समय समय के कीर्तन नित्य श्रीगोवर्द्ध ननाथजी कों सुनाइयो। से। प्रातःकाल श्रीश्राचार्य जी श्रीगोवर्द्ध ननाथजी कों जगायके कुं भनदास कों कहे जो-कछु भगवल्लीला वरणन करो। तब कुं भनदास श्रीगोवर्द्ध ननाथजी कों दं इवत करिके पहले यह पद गायो। से। पद—

राग विलावल। 'साँभ के सांचे बोल तिहारे॰'

सो यह कीर्तन कुंभनदास के मुखतें सुनिके श्रीश्राचार्य जी श्रापु कहे जो-कुंभनदास! निकुं ज-लीला संबंधी रस को श्रमुभव भयो ? तब कंभनदासने दंडवत कीनी श्रीर कहारे जो-महाराज! श्रापु की कृपातें। तब श्रीश्राचार्य जी श्रापु कहे जो- तिहारे बड़े भाग्य हैं। जो प्रथम प्रभु तुमकों प्रमेय बलको श्रमुभव वताये, तासों तुम सदा हरिरस में मगन रहोगे। तब कुंभनदासने बिनती कोनी जो-महाराज! मोकों तो सर्वीपरि याही रस को अनुभव छपा करि-के दीजिये। से। कंभनदास सगरे कीर्तन युगल स्वरूप संबंधी किये। से। वधाई, पलना, बाललीला गाई नांही। से। उसे छ्यापात्र भगव-दीय भये। या प्रकार कुंभनदासजी आदि वैष्ण्य ऊपर छपा करि श्रीआचार्य जी दिलन के भारखंड में पृथ्वी-परिक्रमा छोडिके पधारे हते, से। फेरि जीवन की ऊपर छपा करन के अर्थ परिक्रमा करन पथारे।

वार्ता प्रसंग-२ और यहां कुंभनदासजी नित्य सवारे 'जमुना-वता' तें श्रीगिरिराज ऊरर श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के दरसन कों श्रावते सें। समयर कें कीर्तन करते। श्रीगोवर्द्ध न राथजो श्रापु कुंभनदास सें। सानुभावता जनावते, सें। संग खेलन लागे। श्रीर खेल की वार्ता करते। पाछे कल्लुक दिनमें एक म्लेच्छु को उपद्रव भयो,सें। सगरे गाम कों लूटत मारत पश्चिमतें श्रायो। ताके डेरा श्रीगिरिराजतें पांच कोस श्रागे भये। तब सदूपांडे, माणिकचंद पांडे, रामदासजी, कुंभनदासजी ये चारि वैष्णुवननें श्रपने मनमें विचार कियो जो-यह म्लेच्छ युरो श्रायो है,जो-भगवद्धमं को द्वेषी है। तासों कहा विचार करनो ? सो ये चारों वैष्णुव श्रीनाथजी के श्रंतरंग हते, सें। इन सें। श्रीगोवर्द्धननाथजी वार्ता करते। तासों इन चार्यों वैष्णुवननें मंदिर में जायके श्रीनाथजी सों पूछी जो-महाराज! श्रव कैसी करें ? जो धर्म को द्वेषी म्लेच्छ लूटत श्रावत है। तासों श्रापु कृपा करिके श्राह्या करों सें। करें।

तव श्रीगोवर्द्धननाथजी यह श्राह्मा किये जो-हमकों तुम टींड के घने में पधराय के ले चलो। हमारों मन वहां पधारिवे को है। तब धारघों वैष्णव ने बिनतीं कीनी जो-महाराज! या समय श्रसवारी कहा चिह्यें ? तब श्रीगोवर्द्धननाथजी कहे, जो-सदूपांडे के घर मैंसा है, सोई ले श्रावो, तापे चिद्धिके चलूंगो। पाछे सदूपांडे वा भैंसा को ले श्राये। तब श्रीगोवर्द्धननाथजी वा भैंसा पे चिद्धिके पधारे।

भावप्रकाश सो वह भैंसा देशी जीव हतो। सो वह लीला में श्री वृषभानजी के घर की मालिन हैं। सो नित्य फूलन की माला श्रीवृषभानजी के घर करिके ले आवती। सो लीला में 'वृन्दा' याको नाम है। एक दिन श्रीस्वामिनीजी बगीची में पधारी। ता समय वृन्दा के पास एक बेटी हती, सो ताको खवावती हती। सो याने उठिके न तो दंड-

वत कीनी चौर न समाधान कियो। तो भी श्रीस्वामिनीजी ने यासों कछ कहारे नांही।

ता पाछ श्रीस्वामिनीजी ने वृंदा सों कही, जो-तू श्रीनंदरायजी के घर जायके श्रीठाकुरजीसों समस्या सों हमारो यहां पधारिवो कि हियो। तब श्रीस्वामिनीजी के बचन सुनिके वृन्दा ने कही, जो-श्रमी मेरे माला कि श्रीवृषमानजी कों पठावनी है, तासों में तो जात नांही। यह वचन सुनिके श्रीस्वामिनीजी ने यासों कही जो-में यहां श्राई तेने उठिके सन्मान हू न कियो, श्रीर एक कार्य कह्यों सोऊ तोसों नांही बन्यो। तासों तू या वगीची में रिहचे योग्य नांही है। श्रीर तू यहां सों गिरिके श्रेंसा को जन्म लेहु। सो यह शाप श्रीस्वामिनीजी ने वा मालिन कों दियो। तब तो यह मालिन श्रीस्वामिनीजी के चरणारविंद में जाय परी, श्रीर वहीत ही विनती स्तुति करन लागी। श्रीर कही जो-श्रव एसी कुपा करो, जो फेरि में यहां श्राऊ । तब श्रीस्वामिनीजी ने यासों कही जो-जब तेरे ऊपर चिठिके श्रीठाकुरजी बन में पधारेंगे,तब तेरो श्रंगीकार होयगी। सो भैंसा को देह छोडिकें सखी-देह धिरके फेरि या बाग की मालिन होयगी। सो या प्रकार वह मालिन सदूपांडे के घर में भैंसा भई।

सो वाही भैंसा के ऊपर श्रीनाथजी श्राप चढिके 'टोंड' के धने में पधारे. सो तव श्रीगोवर्द्धननाथजी को एक श्रोर तो रामदास-जी पकड़े चले, श्रीर एक श्रोरतें सद्गांडे पकड़े रहे। श्रीर कंभनदास श्रीर मानिकचंद पांडे बीच में थांभे जाय। सो मारग में कांटा वहोत लागे,वस्त्र सब फाटि गये, वहोत दुःख पायो । मारमश्राछो न हतो। सो वा 'टोंड' के घना में बीच में एक निक्तंज है । तहां नदी (?) है, सो कु भनदास श्रीर मानिकचंद पांडे ये दोउ जने श्रीनाथजी के श्रागे मारग बतावें. लता कांटा टारत जांय। सो या अकार 'टोंड' के घने में भीतर एक चौतरा है तहाँ छोटो सो सरोवर है. श्रीर एक गोल चौक मंडलाकार है। तहाँ रामदासजी श्रीर क भनदासजी श्री-नाथजी सो पूछे जो-स्रापु कहाँ विराजोगे ? तब श्रीनाथजी स्राप् श्राज्ञा किये जो-याही चौंतरा पे बिराजेंगे। सो तब श्रीनाथजी के नीचे भैंसाके ऊपर गाड़ी डारे हते सोवही गादी चौतरा ऊपर डारि विद्यार्ड, तापें श्रीनायजी कों पघराये। पाछे श्रीनायजी राम शसर्जा सों श्राज्ञा किये जो-तुम कछू भोग धरिके न्यारे ठाडेहोड । तब राम-वासजी तथा क भनदासजी मन में बिवारे जी-कोई वजभक्तन के

मनोरथ पूरन करिवे के लिये यहाँ लीला करी है। पार्छे रामदासजी थोड़ी सामग्री भोग घरे। सो तब श्रीगोवर्द्ध ननाथजी कहें जो-सब सामग्री घरि देउ। सो रामदासजी उतावली में दोय सेर चून को सीरा कर लाये हते, सो सगरो भोग घरे।

पाछे रामदासजी श्रीगोवर्द ननाथजी तें कहे जो-सगरी सामग्री भोग धरी, परि यहां रहनो होय तव कहा करेंगे? तब श्रीगोवर्द्दननाथजी कहे, जो-यहाँ रहनो नाँही है। जो इतनो ही काम हते। पाछे कुं मनदास सहित सदूपांडे मानिकचंदपांडे श्रीर रामदासजी ये चारों जन एक वृत्त की श्रोट में जाय बैठे। सो तव निकुं ज के भीतर श्रीस्वामिनीजी श्रपने हाथ सों मनेराथ की सामग्री करी हती सो लेके श्रीगोवर्द्दननाथजी के पास पधारी। पाछे मिलिके भाजन करनो विचार किये। से। सामग्री करत रंचक श्रीस्वामिनीजी को श्रम भये।। तासों श्रीगोवर्द्द ननाथजी श्रापु श्रीमुखते कुं मनदास से। श्राज्ञा किये जो-कुं मनदास ! तू कछू या समय कीर्तन गावे तो मन प्रसन्न होय। श्रीर में सामग्री श्ररोगत हों, तासों तू कीर्तन गाउ। सो कुं मनदास श्रपने मन में विचार, जो-प्रमुन को मन कछू हास्य प्रसंग सुनिवे के। है। श्रीर कुं मनदास श्रादि चारघों वैष्ण्य भूखे हते श्रीर कांटाहू लगे हते,से। ता समय कुं मनदासने एक पद गयो। पद-

राग सारंग-'भावत है तोहि टोंड को घनो०'।

सो यह कीर्तन सुनिके श्रीगोवर्द्धननाथजी श्रीर श्रीस्वामिनी जी बहोत प्रसन्न भये। श्रीर सब वैष्णवहू प्रसन्न भये। ता पाछे माला के समय कुंभनदास ने यह पद गायो। सो पद—

राग मालकोस--१ 'बोलत स्थाम मनोहर बैठे कमलखंड श्रौर कदम की छैया०'।

यह पद कुं भनदास ने गायो, स्ते सुनिके श्रीगोवर्द्धननाथजी श्रापु बहोत प्रसन्न भये। तब श्रीस्वामिनीजी नें श्रीगोवर्द्धनधर सों पूछी जो-तुम कौन प्रकार पधारें ? तब श्रीगोवर्द्धननाथजी ने कही जो-सदूपांडे के घर भैंसा हतो सो वा उपर चिक्के पधारे हैं। तब श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के वचन सुनिके श्रीस्वामिनीजी श्रापु वा भैंसा की श्रोर देखिके छपा करिके कहे जो-यह तो मेरे बाग की मालिन है, सो मेरी अवज्ञा तें भैंसा मई परंतु श्राज याने मली सेवा करी,तासों श्रव याको श्रपराध निवस भयो। सो या प्रकार किह, नाना प्रकार

की केलि टोंड के घनेमें करिके श्रीस्वामिनीजी तो बरसाने में पघारे।
भावनकाश — सो तहां कांटा बहोत हते, सो श्रीस्वामिनीजी ऊहां
कैसे पघारे ? यह शंका होय तहां कहत हैं। जो — ये ब्रज के वृत्त परम
स्वरूपात्मक हैं, सो जहां जैसी इच्छा होय सो तहां तैसी कुंजलता फल
फूल होय जात हैं। सो कबहू सकल कांटा तो यह लौकिक लोगन कों
दीसत हैं। सो तहां कुंजमें सब ब्रजमक्तन सहित श्रीठाकुरजी त्याप लीला
करत हैं। सो तहां गोपन कों त्यीर मर्यादा वारेन कों यह कांटन की
त्याद होत है, (नातर) सघन बन होत है। सो ब्रज के भक्त सदा सेवा
में तत्पर रहत हैं, सो नासों यह संरेद्द नांही है।

श्रीर श्रीगावद ननाथजी भैंसा उपर चिढ़के टोंड के घना में पधारे। सा ता समय चार वैष्णव संग हते। सा मारग में त्रजवासी लोग बहोत मिलते, सो श्रीगावद ननाथ ी कों देखे नांही, जाने जा— भैंसा लिये चारि जन जात हैं। सो कांटा न होय तो सगरे त्रजवासी तहां श्रावे। या प्रकार केवल त्रजभक्तन कों सुख देनार्थ श्रीठाछरजी की लीला रस है। सो लौकिक में डिरके छिपिके पधारनो; सो यह रस है। ईश्वरताको भाव नांही विचारनो है। ईश्वरतामें कहे तो भजनो कहा? डर, जहां माधुर्य रस में है सो प्रेम सों; ईश्वरता में डर नांही है। या प्रकार रिक जन नेत्रन सों जो देखत हैं सो तिनकों श्रानंद उपजत है. सो ज्ञान नेत्रन—श्रतौकिक नेत्रन—सों लीलारसको श्रनभव होत है।

सो जब श्रीस्वामिनीजी बरसाने पधारे, तब चारघों भगव-दीयन कों श्रीगोवर्द्धननाथजी ने श्रपने पास बुलाये।

भावप्रकाश—सो तहां यह संदेह होय जो ये भगवदीय तो खंतः ग हैं। सो जब लीला को अनुभव है तो फेरि श्रीगोवद्ध ननाथजी इन को न्यारे छोट में क्यों विदा किये ? तहाँ कहत हैं जो—ये भगवदीय जद्यपि सखी रूप सों लीला को दरसन करत हैं, तोऊ श्रीस्वामिनीजी कों अपने श्रीहस्त सों हास्यिबनोद करत आरोगावनो है, सो पास सखी होय तो लजा, संकोच रहे। सो ताही सों निकुंज में जब स्वरूप लीला करत हैं, तब सखी सब जालरंध व्हेके लतान की खोट लीला को सुख अवलोकन करत हैं। सो तासों श्रीगोवद्ध ननाथजी ने भगवदीयन कों नेक खोट में बैठाये हते, सो बुलाये।

सो जब चारवों वैष्णुव श्राये,तव श्रीगोवर्द्धननाथजीने सदूपांडे सों कह्यो जो श्रब देखो उपद्रव मिटवो ? तबसदूपांडेटोंड के घने सीं वाहिर श्राये, सो इतने में श्रीगोवर्द्ध न सों समाचार श्राये जो-वह म्लेच्छ की फौज आई हती सो पाछी गई हैं। तव सदूगांडेने श्रायके श्रीगोवर्द्धननाथजी सों कह्यों जो-वह फौज तो म्लेच्छकी भाजि गई। तव श्रागोवर्द्ध नघर कहे जो-श्रव तुम मोकों गिरिराज ऊपर मंदिर में पघरावो। तब श्रीगोवर्द्ध ननाथजी कों भैंसा ऊपर बेठाये। पाछे चारगों वैष्णवन नं श्रीनाथजी कों श्रीगिरिराज पर्वत ऊपर मंदिर में पघराये। तव भैंसा पर्वत सों उत्तरिके देह छोडिके फोरि लीला में पात भयो।

पाछे सगरे वजदासी श्रीगोवर्डननाथजीके दरसन करिके बर्होत हरित भये,श्रीर कहन लागे जो-धन्य है, देवदमन! जो इनके प्रतापसीं, एसो उपद्रव भयो हती सो एक ज्ञामें मिटि गये, सो कछु जान्यो हू न पर्यो। तब कुंभनदास ने श्रीनाथजी के श्रागे यह पद्रगायो। सो पद्-

राग श्रीराग-१ 'जयति २ श्रीहरिदासवर्यधरने०'।

२ 'कृष्ण तरनि-तनया तीर रास मंडल रचयो०'।

सो एसे कीर्तन कुंभनदास ने श्रीगोवर्द्धननाथजी कों बहोत सुनाये। सो सुनिक्षे श्रीगोवर्द्धननाथजी कुंभनदास के ऊपर बहोत प्रसन्न भये। सो कुंभनदासजी के पद जगत में प्रसिद्ध भये।

वार्ताप्रसंग३—सो कुंभनदासने बहोत पद बनाये,सो जहां तहां लोग गावन लागे। ता पाछे एक कलावत ने एक पद कुंभनदासजी को सीख्यो, सो देसाधिपति के आगे गायो। सो सीकरी फतेपुर में देसाधिपति के डेरा हते सो तहां यह पद गायो। सो पद—

राग धनाश्री—'देखिरीं आविन मदन गुपालकी॰'।

सो यह कीर्तन सुनिके देसाधिपति को मन वा पद में गडि गयो, सो माथो धुन्यो श्रीर कहाो, जो—एसे एसे महापुरुष भूमि पर होय गये, सो जिनकों एसे दरसन परमेश्वर के होते। तब वा कलावत ने देसाधिपति सो कही जो साहित्र! वे महापुरुष पद के करिवे वारे यहां ही हैं। सो तब यह देसाधिपति वा कलावत के ऊपर वहोत प्रसन्न होयके पूछ्यो, जो-वे महापुरुष कहां हैं? तब कलावत ने कही जो-श्रीगोवर्द्धन के पास 'जमुनावतो' गाम है, सो तहां वे महापुरुष रहत हैं,श्रीर कु मनदासजी उनको नाम है। तब देसाधिपतिने कही जो उनको यहां ही बलावो, जो-हम उन सो मिलेंगे।

पार्छे देसाधिवतिने श्रवने मनुष्य श्रीर सब तरहकी श्रसवारी क भनदास को लेवे को पठाई। सो जमुनावता गाममें भेजी। तव वे मनुष्य असवारी लित्राये जमुनावता गाम में आये। ता समय कुंभ-नदासजी तो जमुनावता में हते नांही, परासोली चंद्रसरोविं में श्राने खेत ऊपर वैठेहते। सो तब उन मनुष्यन ने जमुनावतामें श्राय के पूड़ी। पाछे खबरि पायके गाम में तं एक मनुष्य कों संग लेके वे लोग कुं भनदासजीके पास श्राये। तब देसाधिपतिके मनुष्यननेश्रायके क भनदाससों कहा। जो-तुमकों देसाधिपतिने बुलाये हैं। तव कु भ-नदात ने कही, जो —हम तो गरीब ब्रजवासी हैं, सो काहूके चाकर नांही हैं। तासों हमारो देसाधिपति सों कहा काम है ? जो मैं चलूं। तव देसाधिवतिके मनुष्य ने कह्यों जो-बावा साहिब! हम तो कलु समुभत नांही हैं। सो हमकों तो देसाधियति की हुकम है-जो तुम कुं भनदासजी कों ले आवी, तो ये घेला पालका तिहारी असवारी के लिये आये हैं। सो तिनके ऊपर तुम असवार हो यके चलिये। हम श्राये हैं जो देसाधिपति ने भेजे हैं,सो हम तुमकों लेके जंयंते। श्रीर जो हम न ले जांय तो देसाधियति को हुकम टरें, तो देसाधियति हमकों मरवाय दारे। तासों श्रापु चिलये, श्रीर उनसों मिलिके चले आईये।

तब कुं भनदास श्राने मनमें बिचार कियो जो—यह श्रापदा जो श्राई है, तासों श्रव गये बिना चले नांही। तासों श्रापदा होय सोऊ भुगतनो। सो कुं भनदास कों देसाधिपति ने श्रसवारी पठाई हती, सो तिनके संग मनुष्य श्राये हते सो उनने कहां। जो—वाबा—साहिव! घोड़ा तथा पालकी पर चितके बेंग चित्रये। तव कुंभनदास ने उन मनुष्यन सों कहां। जो—मैं तो कबहू श्रसवारी में बैठयो नांही। हम सों तुम कछू वोलों मित, जो हम जोड़ा पहरि के पाँयन चलें।। तब उन मनुष्यन ने बहोत विनती कीनी, परि कुंभनदास तो श्रसवारी में बैठे नांही, सो जोड़ा पहरिके पाँयन चले। सो फते-पुर सीकरी में देसाधिपति के डेरान की पास गये। तब देसाधिपति कों स्वरि करवाई, जो कुंभनदासजी महापुरुष श्राये हैं।

तब देसाधिपति ने कुंभनदास कें भीतर बुलवाये,तब भीतर गये। पाछे देसाधि गति ने कही जो-बावा साहिब! आगे आवा। तब कुंभनदासजी तनिया पहरे,फटी मेली पाग, पिछोरा, टूटे जोड़ा

सिंहत देसाधियित के आगे जाय ठाड़ें भयें। तब देसाधियितने कहीं जो वावा साहिब! बैठो। सो तहां जड़ाउ रावटी ही, तामें मोतिन की भालिर लागि रही है, और सुगंध की लपट आवत है। परंतु कुंभनदासजी के मन में महादुःख, जो—जीवते माना नरक में बैठवों हूं। (और विचारे जो) यासों तो मेरे बज के रूख आछे हैं। जहां साहात् श्रीगोवर्द नघर खेलत हैं।

सा या प्रकार कुं भनदासजी अपने मन में विचार करत हते, इतनेमें देसाधिपति वेाल्यो जो-बाबा साहिब ! तुमने विष्णुपद वहोत किये हैं। तासों तिहारे मुखतें मैं कडू विष्णुपद सुनुंगो, तासों आप कोई विष्णु-पद गावा। तब देसाधिपति के बचन सुनिके एक तो कुं भनदास मन में कुढि रहे हते और दूसरे देसाधिगति ने गायवे की कही। तब कुं भनदास के मन में बहोत बुरी लगी। तब कुं भनदास अपने मन में विचार कियो जो-गाये विना छुटकारो होयगो नांही। ओर या म्लेड्झ के आगे तो औटाकरजी की लीला के पद गाये जाय नांही। सो तासों मैं कहा गाऊं? जो मेरी बानी के सुनिवे वारे ता श्रीगोवर्द्धनाथजी हैं, और या म्लेड्झ ने मोकों बुला-यके श्रीगोवर्द्धनाथजी सों विछोयो करायो है। नासों याकों कछू एसा सुनाऊं जो—यह बुरो माने ता आछा। और बुरो मानि के मेरी कहा करेगा?

तव कुं भनदासजी के मनमें यह वात आई-'जाकों मनमे।हन श्रंगीकार कर, एको केस खसै नहीं सिरतें जो जग वैट परे।' सो यह विचारिके एक नयो पद करिके कुंभनदास ने देसाधिपति के आगे गायें। से। पद—

राग सारंग-भक्त कों कहा सीकरी वाम।

श्रावत जात पन्हैया दूटी बिसरि गयो हरिनाम०'।।

सा यह पद कुं भनदास ने गाया सा सुतिके देसाधिपित श्र-पने मन में वहात कुढ्यो। सा पाछ उनने श्रपने मन में बिचारी, जा-इनकी कछू लेवे का लालच हाय ता ये मेरी खुसामद करें। जा इनकों ता श्रपने ईश्वर सें। काम हैं।

यह विचारिके श्रकवर पात्साह ने कुंभनदास सों कहा। जो-वावासाहिव! मोकों कहु श्राक्षा फरमावो सो मैं करूं। तब कुंभन-दासने कही जो-श्राज पाछे मोकों कबहूँ बुलाइयो मिति। तब देसा-

## प्रमुखान की बाति



फतहपुर सीकरी में अकबर के सन्मुख अनिच्छा पूर्वक गाते हुए-

कुंभनदास

जन्म सं० १४२४ ]



दिहायसान सं० १६४०

धिपतिने कं भनदास को विदा किये। सो तव कुं भनदास ऊहां ते चले, सो मारग में आवत कुंभनदास के मनमें श्रीगोवर्द्धननाथजी को बिरह कलेश (भयो) जो - अब मैं श्रीगोयद्ध ननाथजी को मुख कव देखों ? सो एसें विचार करत मारग में श्रावत क भनदास ने विरहको पद गायो । सो पद -

राग धनाश्री-'कब हों देखि हों इन नैनन ?

सा एसे पद मारग में गावत कुंभनदास श्रीगिरिराज अपर श्राय श्रीनोवर्द्धननाथजीके दरसन किये।सो दोय प्रहर वीते, सो कंभ-नदास कों मानो दोय जुग बीते। ता पाछे श्रीगोवद्ध ननाथजी को श्रीमुख देखत ही सगरा दुःख बिसरि गयो। ता समय कुं भनदासने पक पद गायो। सो पद -राग धनाश्री-१ 'नैन भरि देखी नंदकुमार०'।

२ हिलगन कठिन है या मनकी॰

सो एसे पद कुं भनदासने बहोत ही गाये। सो सुनिके श्रीगो-वद्ध ननाथजी आपु कहे जो-कु भनदास ! तू धन्य है । जो-मेरे बिना एक छिन तोकों कल नाहीं है। तासों मोहकों तो विना कछ सहात नांही है। सो या प्रकार कुंभनदासजी और श्रीगीवह ननाथजी की परस्पर श्रीति हती।

वार्ताप्रसंग ४-श्रीर एक समय मानसिंह देसदेस में दिग्वि-जय करिके जीतिके आगरे में देलाधिपति के पास आयो। तब देखां-धिपति सें। सीख मांगि के अपने देस की चल्यो। तब राजा मान-सिंहने अपने मन सें। विचारयो जो-बहोत दिन में आयो हूं, से। श्री-मयराजी में न्हायके अपने देस जाऊं तो आछो है। सा राजा मान-सिंह यह विचारिके श्रीमथुराजी में श्रायो । तहां विश्रांत घाट ऊपर न्हायो। तब चोवेनने मिलिके कह्यो जो-श्रीकेसे।रायजी श्रीठाकरजी के दरसन कों चलो। से। गरमी ज्येष्ठ मास के दिन और मधुरिया चोवेनने राजा को स्रावत जानिके श्रीकेसीरायजी को जरीकी स्रोढनी. वागा, पिछवाई, चंदोवा सव जरी के किये। सोने के आभूषण पहि-राये। से। दरसन करिके राजा मानसिंह ने अपने मनमें कह्यो. जो--इनने मेरे दिखायवे के लिये श्रीठाक रजी कों इतनी जरी लपेटी है। पाछे भेट घरिके चले। पाछे उनने कही जो-वृंदावन में श्रीठाकरजी के मंदिर हैं, से। तहां दरसन को चलेंगे। पाछे राजा मानसिंह श्री-वुंन्दावन में श्रायो । से। श्रीवृंदावन के संत महंतनने सनिके मनमें

विचारी जो यहां राजा मानसिंह दरसन को आवेगो। यह जानि के अपने श्रीटाकरजो के लिये भारी भारी जरी के चीरा,वागा, पटका. सूयन जरी की स्रोढनी भारी भारी उढाई, स्रौर सोने के स्राभुषन पहराये। पाछे राजा मानसिंह श्रायके दोय चार ठिकाने बड़े-बड़े मंदिर में दरसन करि भेट किये। गरमी वहीत लगी से। डेराव पे श्रायो श्रीर कहा। जो-ये मोकों दिखायवे के लिये कियो है। ता पाछे राजा मानसिंह वृंदावन सों चल्यो, सा तीसरे प्रहर श्रीगीवर्द्धन में श्रायो । तव काहुने कही जो-श्रीगोवर्द्धननाथजीके दरसनकों चले।गे? तब राजा मान तिहने कहा। जो श्रीगोवर्द्धननाथजीके दरसन तो श्रव-श्य करने हैं। से। तब गोपालपुर में आयके दरसन को समय पुछ्यो, तब काहूने कही जो-उत्थापन के दरसन होय चुके है। श्रीर भोग के दरसन की तैयारी है। तब यह सुनिके राजा मानसिंह पर्वत की ऊपर चढ्यो. सा महा गरमी पडै। सा उघारे पांव राजा गरमी में व्याकुल होय ऊपर गयो। सो तव ही भाग के किवाड खुले हते। सी श्रीगोवर्द्धननाथजी के दरसन करत ही राजा मानसिंह के नेत्र सीरे होय गये। सो ऊन दिनन में श्रीगोवद्ध ननाथजी की सेवा बडे वैभव सों होत ही। सो अष्णकाल के दिन हते, तातें गुलाव के जल सों छिरकाव भयो हतो,श्रौर ऋरगजा की लपट श्रावत है,श्रौर सुनंघ श्रावत है, श्रोर दे हरो पंखा होत है। सुपेद पाग परदनी को सिगार, श्रीकंठ में मोतीन की माला, श्रीर मातीन के करन कूल श्रीर मातीन के सूदम श्राभूषन । सो सुगंध सहित सीरी व्यारि लागी । से। राजा मानिसह को रोम २ सीतल भयो। सेवा रीति देखि के राजा मान-सिंहने कह्यो जा-सेवा तो यहां है। जो श्रीठाक्रजी सुख सें। बिराजे हैं। सो साजात श्रीरुष्ण प्रकट भये सुने हते श्रीभागवत में। सो श्रीगोवर्द्ध ननाथजी यही हैं। तासों श्राज़ मेरे बडे भाग्य हैं। जो-तेने पसो दरसन पाया है। ता समय श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के श्रागे कुंभ-नदासजी पद गावत हते। सो जैसे श्रीगोवर्द्ध नधर के। टि कंदर्प लावएय स्वरूप मन हरन, श्रीर तैसे रसरूप कुंभनदासर्जाने पद गाये। सो पइ -

राग नट-१'रूप देखि नेनां पत्तक तागे नांही' । २ 'पूतरी पोरिया इनके भये माई' । राग गोरी-३ 'ऋावत गिरिधर मनजू हर्भो हो ।'

सा एसे पद कुंभनदासजीने गाये। ता पाछे भाग को समय

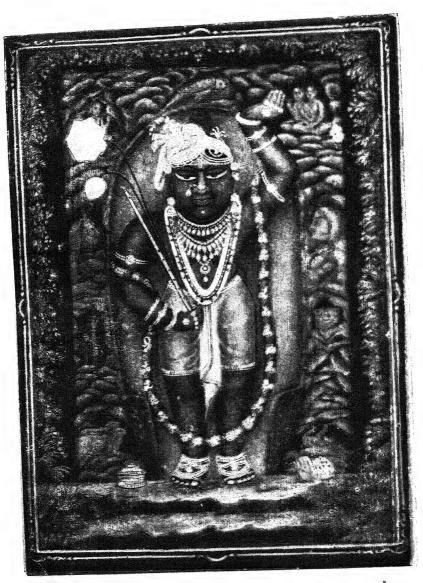

श्री मन्त्रश्वश्च के भाग-निधि, अन्त्राय के परम आराध्यदेव श्रीगार सरसोहरिः श्रीगोत्रधेननाथजो-श्रीनाय जी प्राहुर्गात समय वि० सं० १५३५ वेशाख कृष्ण ११

होय चुक्ये। तब टेरा आयो। पाछे राजा मानसिंह दंडवत करि के अपने डेरान में आयो। ता पाछे सेनआरती की समे कुंभनदासजी ने यह पद गायो। सो पद—

राम केदारी। लाल के बदन पर आरती वारों।

सो या प्रकार सनेह के कीर्तन गाय अपनी सेवा सा पहोंचि के कुं अनदासजी अपने घर जमुनावता में आये। सो ऊहां राजा मार्निसंह अपने डेरान में जाय के अपने मनुष्यन के आगे श्रीगोद-र्द्धननाथजी की सेवा सिंगार की वार्ता कहन लाग्यो। श्रीट कहारे जा-श्रीगोवर्द्ध ननायजी के श्राने विष्णु पद गावत हते, हो कौत हतो ? जी एसे पद गाये जो मनमें पेंठि गये हैं। एसे पद आज तांई मैने कबहू सुने नांही। तव एक व्रजवासी ने कहां। जा-ए गोरवा हैं श्रीर कंभनदासजी ईनका नाम हैं। जा श्रपनी खेती में श्रत्र हे। य सो ताही सों निर्वाह करत हैं । जे। तुमने सुने ही होयगें जा स्रागे देसाधिपति ने बुलाये हते, परंतु कुंभनशसजी कछू लिये नहीं। जो ये महापुरुष हैं। सो तव राजा मानसिंहने कहा। जे। श्राज तो रात्रि भई हैं यार्ते काज सवारे हमह इनसों मिलेंगे। सो तव प्रातःकाल राजा मानसिंह उठि के शीगिरिराजकी परिक्रमा करत परासीली में आयो। को पराकीली में चंद्रसरीवर हैं। तहां कुंभ-नदासजी न्हाय के खेत ऊपर वैठे हते सी इतने ही में श्रीगीवड न-नायजी त्रापु कुंभनदास के पास पधारे। से। श्रीमुख देखत ही कुं-भनदासत्ती श्रीनाथजीं सों कहे, जा-वावा! श्रागे श्रावा। तब श्री-नाथजी आपु कु भनदासजी की गोद में बैठि के कहे जी-कु भनदास! में तीसीं एक बात कहन आया हूं। सो या प्रकार कहत हते, इतने में राजा मानसिंह कुं भनदासके पास ऋषो। सो ताही समय श्रीगी-वर्द्धननाथजी त्रापुँभाजि के डिर के एक वृत्तं की स्रोट में जाय के ठाडे भये। सा ताही समय कुंभनदासजी की दृष्टि ता एक श्रीगींब-द्धीननाथजी के संग गई। सो जहां श्रीगोत्रद्धीनाथजी ठाड़े हते सो ताही श्रोर को देख्या करें। तब राजा मानसिंह कुंभनदासकों प्रणाम करिके पास वेठयो, परंतु कुंभनदासजी तो राजा मानसिंह की श्रोर दृष्टि हू नांही किये। सा कुंभनदासजी की एक भतीजी हती। सा जमुनावते सें वेभरिका चूंन कठोटी में करि, लेके कुंभनदास कें। रसोई करिवे के लिये लावत हती। सो या भतीजी सो एक बजवासी

ने कहा जा-तू बेगि जा। जा कुंभनदासजी पास राजा गयो है से। वह कछू देवे तो तू लीजियो। क्यों, जो कुंभनदासजी तो छूवेंगे हू नांही। तब यह भतीजी बेगि ही कुंभनदासजी के पास आई। वब कुंभनदासजी की दृष्टि एक बृज्ञ के ओर देखिके कहे जो-वावा! राजा वैठयो है। सो कछू इनको समाधान करो। तब कुंभनदासजी कहे जो-में कहा करूँ जो वैठयो है तो। जो कछू बात कहत हते सोऊ भाजि गये! सो अब बात कहेंगे के, नांहीं कहेंगे। तब गोवर्डन-नाथजी आपु सेनही में फुंभनदासजी सो कहे, जो-में तिहारे ऊपर बहोत प्रसन्न हूं। जो में बात कहंगो तू चिंता मित करे। तब कुंभनदासजीको चिन्त ठिकाने आयो। सो कुंभनदासजी और श्रीगोव-द्वनाथजी की वार्ता राजा आदि काहू ने जानी नांही।

पाछे कुंभनदासजी ने भतीजी सों कह्यों जो-बेटी! श्रासन श्रौर श्रारसी लावे, तो मैं तिलक करि लेऊं। तब भतीजी ने कह्यों जो—बावा! श्रासन (घासको) पिडिया (भेंसकी पाडी) खाय के श्रारसी (कटोटी को जल) पी गई। तब कुंभनदासजी ने कह्यों जो-श्रारसी किर ले श्राऊँ तो श्राछो। यह बात सुनिके राजा मानिसंह ने श्रपने मनमें कह्यों जो-श्रासन खाय के श्रारसी पिडिया पी गई! (सो कहा?) सो इतने ही में भतीजी एक पूरा घासकों श्रौर एक कटोटी में पानी भिर के ले श्राई। सो पूरा को श्रासन विद्याय दियों सो ता पूरा पर कुंभनदासजी वैठि के कटोटी में पानी में मुख देखि के तिलक करन लागे।

तब राजा मानसिंहने अपने मनमें जान्यों जो-कुं भनदासर्जा के द्रव्य की बहोत संकोच हैं, जो आसन आरसी तिलक करवे की नांही है। सो कुं भनदासजी त्यागी सुनत हते सो देखे। तब राजा मानसिंह ने आरसी सोने की जड़ाऊ घर में जड़ी एसी मनुष्य सों मंगाई। और पाछे वह आरसी कुंभनदासजी के आगे घरिके कही जो-बाबा साहिब! या में मुख देखि के तिलक करिये। तब कुंभनदासजी कहे, जो-अरे भैया! मैं याकों घरूंगों कहां? हमारे तो यह छानि के घर हैं। सो यह आरसी हमारे घर में होय तो याके पीछे कोई हमारो जीव लेय, तासों हमारे नांही चहियत है। तब राजा मानसिंह ने मनमें विचारी जो-ये आरसी लेके कहा करेंगे? जो कहां याकों वेचन जांयगे? यह तो इनके काम की नांही है। तासीं

कळू एसो द्रव्य देऊं जो जनमादि भरिके खायो करें। तेव हजार मोहोर की थेली कुंभनदासजी के आगे घरी।

तव कुं भनदासजी ने कही जो-यह हमारे काम की नंही हैं। हमारे तो खेती होत हैं, तामें जो धान उपजत हैं सो हम खात हैं। ब्रारे कछू हमकों चिहियत नांही। तब राजा मानसिंह ने कहाो जो-तिहारो गाम जमुनावता है, सा ताको मैं तुमकों लिख्यो करि देऊं। तब कुं भनदासजी ने राजा मानसिंह सों कहाो जो-मैं ब्राह्मण तो नां-ही जो-तेरो उदक लेऊं और जो-तेरे देनो होय तो और काहू ब्रा-ह्मण कों दीजियो, मोकों तिहारो कछु नांही चिहियत है।

तव राजा मानसिंह ने कह्यो जो-तम मोकों अपनी मोदी व-तावो, सो ताके पास सें। सीधो सामान लियो करो । तव कुंभनदा-सजीने कही जो-जैसे हम हैं सा तैसे ही हमारो मोदी है। तब राजा मानसिंह ने कहा। जो-वतावो तो सही, जो मैं वाकों देऊंगी। तव क भनदासजी ने एक करील को वृत्त दिखायो, श्रीर एक वेर को वृत्त दिखायके कह्यो जो - उच्णकालमें तो मोदी करील है, सो फूल और टेंटी देत है। श्रौर सीतकालको मोदी वेरको माड़ है। सो बेर बहा-न देत हैं। सा एसे काम चल्यो जात है। तब राजा मानसिंहने कही जो-धन्य है। जिनके वृत् मोदी हैं, जो मैंने श्राज तांई वड़े २ त्यागी वैरागी देखे, परंतु ये गृहस्य सो एसे त्यागी हैं! सा एसे धरती पर नांही हैं। सो तब राजा मानसिंह क भनदासजी को प्रणाम करिके कहीं जी-वावा साहिव! मोसों कह्नू ते। आज्ञा करो। तव कुंभन-दासजी कहे जा-हम कहेंगे से। करोगे ? तब राजा मानसिंहनं कही जो-तुम श्राज्ञा करो सोई मैं श्रपनो परम भाग्य मानिके करूंगो।तव कुं भनदासजी ने कही जो-श्राज पाछे तुम हमारे पास करह मित श्राइयो, श्रीर हम सों कछु कहियो मति। तव राजा मानसिंह ने दंडवत करिके कही जो-तुम धन्य हो, माया के भक्त तो मैं सगरी पृथ्वी में फिरयो, सो वहोत देखे, परंतु श्रीठाकरजीके सांचे भक्त तो एक तम ही देखे।

से। यह कि है राजा मानिस चल्यो गयो। तव भतीजी ने पास श्रायके कुंभनदासजी सों कही जो—घरमें तो कल्लू हता नांही, मे। राजा देत हतो सो क्यों न लियो? तव कुंभनदासजी कहे जो-वैठि रांड! गोवद्भनायजी सुनेंगे तो स्नीजेंगे, जो-कुंभनदास की भतीजी बड़ी लोभिन है। तव भतीजी ने कह्यों जा-मैंने तो हँ सिके कह्यों हता,जा—मोकों तो कछ नांही चिहयत है। तव कुंभन शसजी ने कह्यों जो वेटी ! काहू सों लेविकी वार्ता हांसीमें हू कवहू न किहये। सें। तब श्रीगावर्द्धननाथजी श्रायके कुंभनदासजी की गोद में बैठि के कहे जा-तू एक छिन में एसे। क्यों हे।य गया ? तेरे मन में कहा है ! सें। तू मोसों कहे ! तव कुंभन शसजीने यह पद गाया। से। पद-राग सारंग-१ 'परमाँचते जियके मोहन, नैनन तें मित टरो॰'।

से। यह कीर्तन कुंभन शक्त को सुनिके श्री विद्यंत । यह निकं से लिए हिके कहे जो कुंभनदात ! मैं ते। सों एक बात कहन कों श्रायों हूं। तब कुंभनदासने कही, जो कि हिये। श्रापु वा समय बात कहत हते से। ता समय तो राजा श्रभागिया श्राय गयो, से। श्रापु भाजि गये। से। तब सों मेरो मन वा बातमें लागि रह्यों है, से। यह बात श्रापु हुए। करिके कहिये। तब श्री गोवर्द्धननाथ जी श्रापु कुंभनदाससों कहे जो-कंभनदास! श्राज सखानमें होड परी है, जो भे। जन सबके घरको न्यारा न्यारो देखिये। तामें सुन्दर कीनके घर होहै है से। तुमहू कछु मनेरथ करोगे ? से। मैं यह बात ते। सों कहिवे श्रायों हूं। तब कुंभनदासजी पूछे जो-श्रापकी रुवि काहे पे हैं ?

तब गोवर्द्धननाथजी कहे-जो ज्वार की महेरी, दही, दूध, बेमिर की रोटी और टेंटी को साग संधाना। तब कुं भनदासजी कहे जो-यह तो घर में सिद्ध हैं। तव श्रीगोवर्द्धनगथजी कहे जो-बेगि मंगावा। से। तब कुंभनदासजी भतीजी सों कहे जो—घरतें बेमिर के। चून, टेंटी को साग, संधाना, दही, दूध बेगि ले आड। तव भतीजी ने कही जो—बेमिर को चून टेंटी को साग, संघाना, दही हतने। तो में ले आई हूं और दूध जमायवे के तोई ताता हे।त हैं, तव कुंभनदासजी कहे जो—आज दूध जमायवे के तोई तातो हे।त हैं, तव कुंभनदासजी कहे जो—आज दूध जमावे मित। दूध की हांडी और ज्वार घर तें दिस्के ले आव, से। तहां तांई में रसे।ई करत हों। से। न्हाय के तो कुंभनदासजी वैठे ही हते। तासों बेमिर की रोटी नोंन डारिके ठीकरा पे किये। इतने में भतीजी जमुनावता गाम में जायके ज्वारि दिस्के दूधकी हांडी ले आई। तव कुंभनदासजी हांडीमें पानी डारिके ज्वारकी सामग्री सिद्ध किये। इतने में घरतें सखान की छाक आई, से। कुंभनदास की सामग्री श्रीगोवनाथजी पास राखे। पाछे घर के सखान को चखाय आप आप आगोवनाथजी पास राखे। पाछे घर के सखान को चखाय आप आप आगोवे।

भावप्रकाश- कुंभनदासजी की सामग्री विसाखाजीनेदूध में मिश्री डारि श्रीस्वाभिनीजी को आरोगाय अतिमधुर कर दीनी। सो काहेतें ? जो-विसाखाजी को प्रागट्य कुंभनदासजी हैं।

श्रीर जब श्रीठाकुरजी कों कुंभनदासजी की सामग्री बहोत स्वाद लगी, ता समय कुंभनदासजी ने कीर्तन गाये। से। पद —

राग सारंग १ — 'त्रजमें बड़ो मेवा एक टेंटी ।' २— 'घरतें आई है छाक।

सो यह कुंभनदासजी श्रिति श्रानंद पायके गाये। श्रौर श्रपने मन में कहे जो-श्रीगोवर्द्धननाथजी ने भली एक बात कही, जो यामें या लीला को श्रनुभव भयो। या प्रकार श्रीगोवर्द्धननाथजी कुंभन-दासजी की ऊपर छ्या करते। वा दिन कुंभनदासजी रस में मग्न होय गये। सो सांक कों सरीर की सुधि नांही। तव परासोली तें दीरे, जो श्राज में श्रीगोवर्द्धननाथजी के दरसन नांही पायो। विरह मनमें उठि श्रायो सो सेन भोग सरत हतो ता समय कुंभनदासजी मंदिर में श्राये। मनमें यह, जो कब दरसन पाऊं। इतने में सेन के कियाड खुले। तब क्ंमनदासजी श्रीगोवर्द्धननाथजी के दरसन करि नेत्र इकटक लगायके यह कीर्तन गाये। सो पद—

राग बिहागरो १-'लोचन मिलि गये जब चारधों ।' २-'नंद-नंदन की विल-बिल जहये ।' राग केदारों २-'छिनु छिनु बानिक श्रीर ही श्रीर ।'

सो या प्रकार रस के कीर्तन कुंभनदासने बहोत गाये। सो वे कुंभनदासजी एसे कुपापाज भगवदीय हते।

वार्ताप्रसंग ५-श्रीर एक समय बृंदावन के संत महंत कुंभन-दास्जी सों मिलिवे को श्रीगिरिराज पे श्राये। सो यासों श्राये जा-जाने जो इनसों श्रीठाकुरजी साज्ञात् बोलत हैं। श्रीर कुंभनदासजी श्रीस्वामिनीजी की बधाई गाये हैं, तासों इनसों मिलिकें पूछें जो-श्रीस्वामिनीजी को वर्णन हमहू कियें हैं। श्रीर देखें जो-कुंभनदासजी कैसो वर्णन करत हैं? सो यह विचारिके हरिवंश, हरिदास प्रभृति महंत, स्वामी श्राय कुंभनदासजी सों मिलिके पूछे जो-कुंभनदासजी तुमने जुगल स्वरूप के कीर्तन किये हैं, सो हमने तिहारे कीर्तन बहोत सुने, परि कोई श्रीस्वामिनीजी को कीर्तन नांही सुन्यो, तासों श्रापु कुपा करिके कोई पद श्रीस्वामिनीजीको सुनावो। तब कुंभनदासजी ने श्रीस्वामिनीजी को एक पद करिके उनकों सुनायो। सो पद— राग रामकती १— कुंबरि राधिके ! तुव सकत सौभाग्य

सींबा, या बदन पर कोटिशत चंद वारि डारों ।'

यह पद कुंभनदालजी ने गायो सो सुनिके श्रीष्टंदावन के संत महंत वहोत प्रसन्न भये। श्रोर कहे जो-हमने श्रीस्वामिनीजी के पद बहोत किये हैं, तामें चंद्रमा श्रादि की उपमा बहोत दी हैं। परि कुं-भनदासजी! तुमने तो शतकोटि चंद्रमा वारि डारें हैं। तासों कुंभ-नदासजी कों श्रीस्वामिनीजी श्रागे जगत में कोऊ उपमा देवे योग्य नांही (दीसत), सो या प्रकार श्रद्भुत स्वरूपको वरणन किये हैं। ता पाछे कुंभनदासजी सों विदा होयके सिगरे वृंदावन में श्राये। सो ये कुंभनदासजी किशोर भावना,लीलारसमें मन्न रहते। सो एसे कुग-पात्र भगवदीय है।

वार्ताप्रसंग ६- और एक समय श्रीगुसाईजी श्रापु श्रीगोकुल में श्रीनदनीतिष्रयज्ञी सों विदा मांगिके श्रीद्वारिकाजी पथारिवे को विचार किये.सो परदेस में दैवी जीवन के उद्धारार्थ। सो श्रीगोकलतें श्रीनाथजीद्वार श्रायके श्रीगोवर्द्धननाथजी के सेवा सिगार किये। ता पाछे अनोसर करायके आप भोजन करि के अपनी वैठक में गादी तिकयान के ऊपर विराजे हते, सो तहां सिगरे वैष्णव श्रायके पास बैंडे हते। सो वात चलन भें कुंभनदासजी की वात चली। तब काहू वैष्णवनें श्रीगुसांईजी के श्रागे यह बात कही जो-महाराज ! कु भन-दासजी के घर आजकाल द्रव्य की वहोत संकोच है, सेा काहेतें ? जो घरमें परिवार बहोत है, जो सात वेटा हैं, श्रौर सातों वेटान की बहु हैं। श्रीर श्राप स्त्रीवुरुष श्रीर एक भतीजी। सा ताहु में श्राये गये वैष्णुयन को समाधान करत हैं. श्रीर श्रामदनी तो थोरीसी है। जो परासोली में खेती है, तामें निर्वाह टंटी फूलन सों करत हैं। यह बात सुनिके श्रीगुसांईजी ने अपने मनमें राखी। ता पाछें (जव)क भ-नदासजी श्रीगुसांईजी के दरसने कूं श्राये, तव दंडवत करिके ठाडे होय रहे। तव श्रीगुसाईजी कहे जो-क भनदासजी! बैठो। तब कं-भनदासजी वेठे । पाछे श्रीगुसांईजी सिगरे वैष्णवनको बिदा करिके क भनदाससों कहे, जो-क भनदासजी ! हम श्रीद्वारिकाके मिस पर-देंसकों जात हैं, तहां श्रनेक वैष्णवनसों मिलाप होयगो। सो वैष्णव-ननें बहोत बिनती पत्र लिखे हैं, तासों अवश्य जानो है। सो तम

हमारे संग चलेा। सो भगवदीयनकों विरहको कलेश बाधा न करे, श्रौर भगवदीयन को काल श्राछुं व्यतीत हे।य । से। तिहारे संग तें कळू जान्यो न परे। श्रौर हमने सुन्यो है जो-तिहारे घर द्रव्यको संकोच है, सोऊ कार्य सिद्ध होयगी। तासी तुमकी सर्वथा चल्यो चहिये। तव कुं भनदासजीने श्रीगुसांईजीसों विनती कीनी जो-महा-राज ! श्रापु के साम्हे हमसों बहोत बील्यो नांही जात है, जा-श्रापु श्राज्ञा करो सोई हमकों करने। इतने में उत्थापन को समय भयो। तव श्रीगुसांईजी स्नान करिके,श्रीगोवर्द्धननाथजी को उत्थापन करा-यकें, सेन पर्यंतकी सेवासीं पहोंचिके आपु वैठक में पधारे। तव श्री-गुसांईजी श्रापु कुंभनदास सों कहे जों-श्रव तुम घर जाऊ, जा सवारे घर सो विदा होयके झाइयो,राजभाग आरती पाछे परदेसकी चलेंगे। पाछे कुंभनदासजी श्रीगुसांईजीकों दंडवत करिके श्रपुने घर जमुनावतामें श्राये। ता पाछे सवारे घरतें श्रीगुसांईजी के पास श्राये। तब श्रीगुसांईजी श्रापु स्नान करिके परवत ऊपर पधारि के श्रीना-थजी कों जगाये। पाछें सेवासिगार करि राजभाग घरि समयानुसार भाग सरायके, राजभाग आरती करि श्रीगोवद्ध ननाथजी सो विदा होय परवत सों नीचे पधारे। सा अन्सराकुंड ऊपर डेरा अगाऊ भये हते। तव क भनदाससों कहें जो श्रब हम श्रप्सराक ह ऊपर डेरान में जायकें सेविंगे। सो तब सब वैष्णव तथा कुंभनदासजी अप्सरा-कुंड ऊपर श्राये। तव कुंभनशसूजी श्रपने मनमें विचार करन लागे जो--हे मन ! श्रव कहा करिये ? 'कहिये कहा कहिवे की हे।य ? प्राण-नाथ विछुरन की वेदन जानत नांहि न कीय ॥१॥'

या प्रकार विचार करत श्रीगोवर्द्धननाथजी के। बिरह हृद्य में बिंह गयो। तब श्रीगुसांईजी श्रापु हैरान के भीतर जागे। सो जब उत्थापन के। समय भयो, तब कुंभनदासजी कीं श्रीनाथजी के दरसन की सुधि श्राई, नेत्रन में सों श्रांसुनकी धारा चली,से। सगरे सरीर में पुलकावली होंन लागी। पाछे कुंभनदासजी हेरान के पास ही एक वृत्त तरें ठाड़े-ठाड़े धीरे-धीरे गावन लागे। से। पद—

राग सीरंग-'किते दिन व्हे जु गये बिनु देखे ।'

यह कीर्तन कुंभनदासजीनें श्रत्यत विरह क्लेश सों गायों। सो श्रीगुसांईजी श्रापु डेरान के भीतर वेठिके कुंभनदासजी के। सगरी कीर्तन सुने। से। कुंभनदासजी के। क्लेश श्रीगुसांईजी श्रापु सही नांही सके। सो आयु डेरानतें बाहिर पधारिके कुं मनदासजी की यह दसा देखे, जो-नेत्रन सों जल बद्यो जात है, महाविरह करिके दु:बी होय रहे हैं। तब श्रीगुसाईजी श्रापु श्रीमुखतं कुं मनदास सों कहे, जो-कुं भनदास! तुम मंदिर में जायके श्रीगोवर्द्धननाथजी के दरसन करों, जो तिहारो विदेश होय चुक्यो।

भावप्रकाश - सो काहेतें ? जो जैसी तिहारी दसा यहां है, सो तैसी दसा उहां श्रीगो गर्द्ध ननाथजी की होयगी। सो कैसे जानिये ? जो-जैसे 'गज्जनधावन' कों श्रीद्यकाजी ने पान लेवे कों पठायों सो गज्जन कों तो श्रीनवनीतिप्रयजी के विरह को एक चन सह्यो न जातो. सो पान लेवे कों द्वारसों बाहिर जात ही विरह ज्वर चढ्यो। सो द्वार पास ही दुकान मे परि रह्यो, मूर्च्छा खाइके। श्रौर यहाँ मदिर में श्रीत्राचार्यजी श्रीनवनीतप्रियजी कों राजसोग घरे । तब श्रीनवनी प्रियजी ने महा-प्रमुन सों कही जो-मेरो गज्जन आवेगो तब मैं आरोगंगो। तब श्री-श्राचार्यजी सबन सों पूछे जो-गज्जन वहाँ गयो है ? तब श्रीश्रक्काजी कहे, जो-पान न हते तासों गज्जन को पान लेवे पठायो है । तब श्री-श्राचार्यजी कहे, जो-तुम जानत नांही, जो-गज्जन बिना श्रीनवनीत प्रियजी एक छिन नांही रहत हैं ? तासों गडतन को पान लेन कों क्यों पठायो ? ता पाछे गज्जन को बुलायेने को ब्रजवासी पठायो, सो गज्जन कों बुलाय के ले आयो। तब गज्जन ने श्रीनवनीत प्रियजी के पास आय के कहा, जो-बाबा! आरोगी। तब श्रीनवनीतप्रियजी आरोगे। सो गजन विना आप विरह करिकें बैठि रहे। सो यह श्रीश्राचार्यजी के मार्ग की मर्यादा है। जो-जैसो सेवक को एक चित्त सों स्वामी के उपर ( अनन्य ) भाव होय, तैसेही स्वामी को भाव दास विषे ( विशेष ) सेवक के उपर होय। सो श्रीभगवान अर्जुन प्रति कहे हैं जो-

'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तॉस्तथैय भजाम्यहम ।'

तासों श्रीगुसाईजी आपु कुंभनदायजी सों कहे, जो-जैसो तुम यहाँ श्रीगोवर्द्धननाथजी के लिये विरह दु:ख करत हो, तैसे उहाँ श्रीगोवर्द्धननाथजी तिहारे लिये विरह दु:ख करत हैं। तासों तुम बेगि जायकें श्रीगोवर्द्धनाथजी के द्रसन करो, तिहारो धिदेश होय चुक्यो।

या प्रकार श्रीगुलाईजी ने कुंभनदाल को श्राह्मा दीनी। तव कुंभनदाल को रोम रोम सीतल होय गयो। तब मनमें प्रसन्न होय श्रीगुलाईजी कों दंडवत करि वेगि श्रप्सराकुंडतें दोरि के श्रीगोव- र्द्धननाथजी के मंदिर में आये। ता समय उत्थापन के दरसनको समय हतो, से। किंवाड खुले। तव कुं मनदासजी ने यह पद गायो। सो पद—राग नट-'जो पै चोंप मिलन की होय०'।

यह पद खुनिके श्रीगोवर्द्ध ननाथजी प्रसन्न होयके कुं भनदास सों कहें जो —कुं भनदास! मैं तेरे मनकी थात जानत हूं। जो तू मेरे विना रिंह नांहि सकत है। तैसें मैं हू तो विना रिंह नांही सकत हों। तासों श्रव तू सदा मेरे पास ही रहेगो। तब कुं भनदासजीने बहेति प्रसन्न होयके सार्थांत दंडनत कीनी, श्रीर हाथ जोरिके कुं भनदासजीने श्री विश्वां के श्रीगोवर्द्ध ननाथजी सों विनती कीनी जो महाराज! मोकों यही चहियत हता, श्रार यही श्रीभलाषा हती, जो-तुमसों बिछांथो न हे।य। सा कुं भनदासजी एसे हपापात्र भगवदीय हते।

वार्ता प्रसंग७—श्रीर एक समय श्रीगुसांईजी के पास कुंभ-नदास बेठे हते,श्रीर सगरे बैण्डव हू बेठे हते। सेा श्रीगुसांईजी श्रापु हाँ सिके कुंभनदासजीसों पूछे जो—कुंभनदास! तिहारे वेटा कित-ने हैं ? तब कुंभनदासजी ने श्रीगुसांईजी सों कहों जे। महाराज! बेटा ते। मेरे डेढ़ हैं।

तव श्रीगुसाईजी कहे जा—हमने तों सात वेटा सुने हैं, श्रीर तुम डेढ़ वेटा कहे, ताको कारन कहा ? तव कुंभनदासजी ने कहाो जा —महाराज ! यों तो सात वेटा हैं, तामें पांच तो लौकिकासक हैं, जो वे वेटा काहे के हैं ? श्रीर पूरो एक पेटा तो चतुर्भु जदास है। श्रीर श्राधा वेटा कृष्ण्यास है। सो श्रीगोवर्द्ध ननाथजी की गायन की सेवा करत हैं।

भावप्रकास सो तहां संदेह होय-गायन की सेवा तो सर्वोपिर हैं। श्रीर गायन की सेवा किये तें बहोत वैष्ण्व श्रीठाकुरजी कों पाये हैं; श्रीर कुंभनदासजी कृष्णदास कों श्रायो बेटा क्यों कहे ? तहां कहत हैं, जो-श्रीश्राचार्यजी श्रापु यह पुष्टिमार्ग प्रगट किये हैं। सो पुष्टिमार्ग श्रजजन को भावरूप मार्ग है। सो भगवदीय गाये हैं जो-'सेवा रीति श्रीति श्रजजन की जनहित जग प्रगटाई।' सो श्रजभक्तन की कहा रीति है ? जो श्रीठाकुरजी के सित्रधान में तो सेवा करें, सो स्वरूपानंद को श्रजभव करि संयोग रस में मग्न रहें। श्रीर श्रीठाकुरजी गोचारन अर्थ श्रज में पधारें तब श्रजभक विरह रस को श्रनुभव करि गान करें। सो या प्रकार संयोग रस श्रीर विप्रयोग रस को श्रनुभव जाकों होय सो पूरो वैष्णव होय। और (जामें) एक न होय सो आधो वैष्णव है। सो कृष्णदास तो गायन की सेवा करत है। और श्रीगोवर्द्धननाथजी को दरसनहू होत है। परंतु अजभक्तन की रहस्य लीलाको अनुभव नांही है। तासों ये आधो है। और चतुर्भु जदास संयोग और विप्रयोग दोऊ रस के अनुभवयुक्त सेवा करत हैं, सो लीलासंयंधी कीर्तन हू गान करत हैं। तासों कुंभनदासजी चतुर्भु जदास कें पूरो बेटा कहे।

यह कुं भनदासजी के वचन सुनिके श्रीगुसांइजी श्रापु प्रसन्न होयके कहे, जो कुं भनदास ! तुम सांची वात कही। जो भगवदीय है सोई बेटा है। श्रीर वहोत भये तो कौन काम के ? सो चतुर्भु ज-दासजी की वार्ता तो श्रीगुसांईजी के खेवकन में लिखी है, श्रीर श्रव कृष्णुदास की वार्ता कहत हैं—

वार्ताप्रसंग ५—सो ये कृष्ण्दास श्रीगोवर्द्ध ननाथर्जा के गायन की सेवा करते, सो गायनके ग्वाल हते। सो श्रीगु साई जी श्रापु कृष्ण्दास को गायनकी सेवा दीनी हती। सो सगरे खिरक की सेवा किर के आंखें भारि बुहारिके ता पांछे गायन के संग वन में जाते, सो सगरे दिन गाय चरावते। सो संध्या समय गायनकों घेरिके ले आवते। एक दिन कृष्ण्दास गाय चरायके घर आवत हते सो पृंछरी के पास आये। सो सगरी गाय तो खिरक में गई, श्रीर एक गाय बहुत वही हती, ताको दन बहोत भारी हतो। सो दूध हू वहोत देती, श्रीर थन हू बड़े हते। सो वह गाय हरुवे-हरुवे चलती। वा गायके पाछे कृष्ण्वास आवत हते सो पृंछरी के पास श्रीगिरिराज की कंदरामें ते एक गाहर निकस्यो। सो वे सगरी गाय तो भाजिके खिरक में श्राई। श्रीर वह गाय धीरे चलती, सो वा गाय के ऊपर नाहर दोरघो। तब कृष्ण्दासने नाहर सों ललकारिके कह्यो जो-श्ररे श्रधर्मी! यह श्रीगोवर्द्ध ननाथजीकी गाय है,श्रीर तू भूख्यो होय तो मेरे ऊपर श्राव।

से। नाहरकी यह रीति है जो—ललकारे से। ताही पे आवे। तब नाहर निकट आयो। से। जब कृष्णदास ने वा गाय कें। हांकी, से। वह डरिप के भाजीं सो जिरक में आई, और कृष्णदास कों ना-हर ने मारयो। और सब गाय भाजिके खिरकमें आई हती से। गा-यन कों गोपीनाथ आदि ग्वाल दुहन लांगे।

सो गोपीनाथ ग्वाल बडे क्रपापात्र भगदीय हते। सा देखे ते.-श्रीगोवद्ध ननाथजी वा बड़ी गाय को दुहत हैं। श्रोर कृष्णदास वा गाय को वछरा पकरें टाड़े हैं, सो कुंभनदासजी हू टाड़े हते। सो गाय वछरा कों चाटत है। सो कुंभनदासजी कों खिरक में एसो दरसन भयो। ता पाछे श्रीगोवद्ध ननाथजी वा वड़ी गाय कों दुहिके श्रापु तो मंदिरमें पधारे। तब श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीगोवर्द्ध ननाथजी कों सेन भोग घरे। सो कुंभनदास हू खिरक में ते मंदिरमें चले, सो दंडोती सिलाके पास श्राये। इतने में सव समाचार श्राये, जो छण्ण-वास ग्वाल कों नाहर ने मारघो।

तव कृष्णदास की बात काहूने कुंभनदास सों कही, जो— तिहारे बेटा कृष्णदास कों नाहरने मारघो है। यह बात सुनिके कुं-भनदासजी मूर्छा खाइके गिर पड़े। सो पसे गिरे जो कछू देहानु-संघान न रह्यो। सो कुंभनदासकों वजवासी वैष्णव बहोतेरो वुलावें सो कुंभनदासजी वोले नांही। तव ये समाचार काहूने श्रीगुसीईजी सों जायके कहे, जो-महाराज! कुंभनदासको वेटा कृष्णदास खाल नाहर ने मारघो है, श्रीर कृष्णदास ने गाय बचाई। श्रापु नाहर के श्राडे परि देह छोड़ी,सो कृष्णदास पूछरी की श्रोर परे हैं। तव श्री-गुसाईजी कहे जो—एसे मित कहो। क्यों? जो गाय छुष्णदास कों कवहू छोड़ि श्रावे नांही।

भावप्रकाश—से। काहेतें जा-श्रंत समय गाय संकल्प करत है, सो ताकों गाय उत्तम लेक में ले जात है। श्रीर हुन्णदास ने ते। श्रीगोवर्द्धननाथजी की गाय बचाई है, सो श्रीगोवर्द्धननाथजी की नाय हुन्णदास कों कबहू न छोड़ेगी।

तव श्रीगुसांईजी श्रापु पूछे जो-क भनदासजी कहां है ? तव काहू वैष्ण्य ने विनतों कीना जो-महाराज! कु भनदास कों तो पुत्र को सोक बहोत व्याप्यों है, सो दंडोती सिला के पास मूर्छा खायके गिर परे हैं। सो कितनेक लोग पुकारत हैं, परि कु भनदासजी काहू सों बोलत नांही। जो श्रचेत परे हैं। तब श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीना-थजी की सेवा सों पहोंचि के श्रनोसंर कराय परवत तं नीचे पथारि दंडोती सिला के पास कु भनदासजी परे हते तह। पथारे। ता समय वैष्ण्वन ने सब समाचार कहे। सो श्रीगुसांईजी श्रापु देखें तो फुंभनदासजीके पास सब लोग ठाड़े हैं। ता समय लोगननें कही जो-महाराज! कु भनदासजी बड़े भगवदीय हैं, परंतु पुत्र को सोक महा बुरो होत है, सो या पीड़ा सों कोई वच्यो नांही है।

तव श्रीगुसाईजी आपु कहे जो-इनकों पुत्र को सोक नांही है; जो इनकों श्रीर दुःख है। सो तुम कहा जानो ? इनकों यह दुःख है जो-स्तक में श्रीमाथजी के दरसन कैसें होयगे। सो या दुःख सों गिरे हैं। सो श्रव तुम्हारो संदेह दूर होयगो। तव श्रीगुसाईजी श्रापु भगवदीयन को स्वरूप प्रकट करिवे के लिये कुंभनदास कों पुकारि के कहे जो-कुंभनदास! सवारे श्रीनाथजी के दरसन कों श्राह्यो, जो तुमकों श्रीगोवद्धननाथजी के दरसन करवावेंगे।

तव श्रीगुसांईजी के यह बचन सुनिके कुंभनदासजी ने त-त्काल उठि के श्रीगुसांईजी कों साष्टांग दंडवत कीनी, श्रीर विनती कीनी। जो-महाराज! श्रापु बिना मेरे श्रंतःकरन की कौन जाने? तब श्रीगुसांईजी श्रोपु कहे जो—हम जानत हैं,तुमकों संसार संबंधी दुःख लगे नांही। जो कोई बैज्जब तिहारो एक चण संग करे तो वा-कों लौकिक दुःख न लागे। तो तुमकों कहा? तासों जावो, जो इ-ज्लदास के सरीर को संस्कार करो। पाछे सवारे दरसन की श्रा-इयो। तब कुंभनदासजी श्रीगुसांईजी को दंडवत करिके जायके इ-ज्लाहास के सरीर की कियाकमी किये।

श्रीर श्रीगुसाईजी श्राप वैठक में जायके विराजे, तब सगरे वैज्याव बैठकमें श्रायके वैठे। सो इतनेमें गोपीनाथदास व्याल(नें)श्रायके कहारे जो—महाराज! कृष्णदास कों तो पूछरी पास नाहर ने मार्थो, और मैं खिरकमें गोदोहन करत हतो, सो ता समय श्रीगोवद्ध ननाथजी श्रापु वा बड़ी गाय को दुहत हते श्रीर कृष्णदास वा गाय को वछरा थांमे हते। सो गाय बछरा कों चाटत हती। सी एसो दरसन खिरक में मोकों मयो। तब श्रीगुसाईजी श्रीमुख सों कहे जो—यामें श्राश्चर्य कहा? ये कृष्णदास पसे भगवदीय हैं जो श्रापु नाहर के श्राडे परे श्रोर श्रीगोवद्ध ननाथजी की गाय कों बचाई। सो कृष्णदास के ऊपर श्रीगोवद्ध ननाथजी की गाय कों बचाई। सो कृष्णदास के ऊपर श्रीगोवद्ध ननाथजी की गाय कों बचाई। सो कृष्णदास के उपर श्रीगोवद्ध ननाथजी की गाय कों बचाई। सो कृष्णदास के उपर श्रीगोवद्ध ननाथजी की गाय कों वाई। सो कृष्णदास के उपर श्रीगोवद्ध ननाथजी हो श्रापु प्रसन्न होय के श्रापनी लीला में कृष्णदास को प्राप्त किये। सो तुम भगवदीय हो, तासों तुमकों दरसन मयो। श्रोर कों तो लीलाके दरसन दुर्लभ हैं।

यह बात सुनिके सगरे वैष्णव वजवासी बहोत प्रसन्न भये जो सेवा पदार्थ पसो है। ता पाछें प्रातःकाल कुंभनदासजी श्रीगोवर्द्धन-नाथजी के दरसन कों श्राये। तब श्रीगुसांईजीने सेवकन सों श्राज्ञा कीनी, जो-सबतें पहले कुंभनदासजी कों दरसन करवाय देउ, ता पाछे श्रीर सगरे लोग दरसन करेंगे। पाछें श्रीगुलांईजी ने सवतें पहले कुंभनदासजी कों दरसन करवाय दियो। सो या प्रकार कुंभ-नदासजी के ऊपर श्रीगुलांईजी श्रापु श्रनुग्रह किये।

भावप्रकाश-सो काहेतें ? जो सूतकी को भगवत्-मंदिर में कौन आयवे देता ? सो कुंभनदास को सूतकमें दरसन कराये । सो यह रीति वा दिन तें राखी । जो सूनक जाकों होय सोहू दरसन पावे । सो या प्रकार कुंभनदासजी की कुपातें सूतकीन कों दरसन होंन लागे । सो यह रीति श्रीगुसाईजी आपु यासों किये जो-वैष्णव के हृदय में स्नेह है, सो आगे कोई जानेगो नांही । तासों आगे के वैष्णव कों दरसन की छुट्टी रहे । तब वैष्णव हू सुख पावें, और श्रीगोवर्द्धननाथजी हू सुख पावें। तासों आगे दरसन की छुट्टी राखे ।

सो कुंभनदासजी भोग पर्यंत दरसन करि पाछे परासोली में जायके विरह के पद गावते। सो पद—

राग बिहागरो १- तिहारे मिलन बिनु दुखित गोपाल०।' र-'श्रव दिन रात पहार से भये।' राग केदारो ३-'श्रीरन को समीप बिछुरनो श्रायो एक मेरे ही हीसा।

सो या प्रकार विरह के पद गायके कुंभनदासजीने स्तक के दिन व्यतीत किये। ता पाछे शुद्ध होयके कुंभनदासजी अपनी सेवा में आये. सो जैसे नित्य नेम सों सेवा करते ताही प्रकार सों करन लागे।सोयाप्रकारको स्नेह कुंभनदासजीको श्रीगोवर्द्धननाथजीमें हतो।

वार्ताप्रसंग ६-श्रीर एक दिन श्रीगोकुलनाथजी श्रीर श्रीबालकृष्ण्जी ये दोऊ माई मिलिके श्रीगुसांईजी सों कहे जो-कुं मनदासजी
कवह श्रीनोकुल नांही गये हैं। सो ये कोई प्रकार श्रीगोकुल तांई
जाय तव श्रीनवनीतिष्रयजी के दरसन कुं मनदासजी करें। तब श्रीगुसांईजी श्रापु कहे जो-कुं मनदासजी तो श्रीगोवर्द्ध ननाथजी की
रहस्य लीला में मगन हैं, सो इनसों श्रीगोवर्द्ध ननाथजी हिलें हैं। तब
श्रीगोकुलनाथजी कहे जो-इनकों लें जायवे को उपाय तो करिये।
पाछे न श्रावें तो भगवद् इच्छा। तब श्रीगुसांईजी श्रापु कहे जोउपाय करो, परंतु कुं मनदासजी श्रीयमुनाजी पार कवहू न उतरेंगे।
पाछे कछुक दिन में श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीगोकुल पधारे हते, श्रीर
श्रीवालकृष्ण्जी श्रीर श्रीगोकुलनाथजी श्रीनाथजीद्वार में हते। सो
वैशाख सुदि ११ के दिन श्रीगोकुलनाथजी श्रीवालकृष्ण्जी सों कहे

जी-शिगोक्लमें श्रीगुसांइजी हैं श्रीर श्रापुन दोउ जने यहां है। तासों कुंभनदासजी कों श्रीगोक्ल ले चिलये।

तब शीबालकृष्णजी ने कह्यो जो-कैसे ले चलोगे ? जो क भन-दासजी तो असव री पर बैठत नांही हैं। सो तव श्रीगोकुलनाथजी ने कह्यों जो-कुंभनदासजी श्रसवारी पें तो वैठेंगे नांही, श्रौर दिन में श्रीगोवद्भीनगाँगजीके दरसन छोडिके कहूं जांयगे नांही। तासों रात्रि उजियारी है, सो हमह पाँवन। सो चलेंगे। सो या प्रकार सो चले चलेंगे सो देखें कहा कौतुक होत है ? जो कंभनदासजी सरीखे भगवदीय को संग तो या मिष तें होयगी,सो यही बड़ा लाभ होयगी। पाछे दोना भाई श्रीगोबर्द्धननाथजी की सेन श्रारती तांई सेवा सी पहोंचिके श्रीनाथजीकों पोंढाय श्रनोसर करवःय वाहिर श्राये। श्रीर क भनदासजी को हाथ जोडिके भगवद वार्ती लीला की भाव कहन लागे। सो कंभनदासजी लीलारस में मगन होय गये.सो कछ सधि न रही जो हम कहां हैं ? तब श्रीगोकलनायजी भगवदवार्ता करत कं भनदासजी के। हाथ पकरिके अन्योर की ओर परवत सों उतिकें श्रीगोकल की चले। सो रहस्य बार्ता में मगन हैं। श्रीर श्रीवाल-कृष्णजी देाय चार्टि वैष्णव संग चुपचाप होयके कुंभनदासजी की श्रीर श्रीगोकुलनाथजी की वार्ता सुनत श्रीगोकुल कोंचले। तब मारग में श्रीगोकुलनाथजी वार्ता करिके कुंभनदासजी सों पूछे। जा-श्रीस्वामिनीजी की सिगार कबहू श्रीगोव-र्द्धनधर ह करत हैं ? तव कंभनदासजी प्रेम में मगन होय के कहे जे।-हां, हां, करत हैं। जा-"एक दिन आश्चिन महिना में श्रीनाथजी श्रीर श्रीस्वामिनीजी लिलतादिक सखी संग रात्रि को वन में फूल बीने। ता पाछे समाज सहित रासतंडल के पास सिंगार की चौंतरा हैं से। ता ऊपर श्रापु विराजे। तव विसाबाजी सिगार करन लागी। तब श्रीगोवर्द्धननाथजी कहे जा-श्राजु सिंगार मैं करूंगों।

'सो तब श्रीगोवर्द्धननाथजी श्रीस्वामिनीजी के पास ठाड़े भये। सो मुखादिक के दरसन बिना रह्यों न जाय दोउन सों। तब विसाखा जी परम चतुर दोउन के हृदय को श्रीभग्रय ज्ञानि श्रीस्वामिनीजी के श्राणे एक दर्भन घरयो। तब वा दर्पन में दोउन के श्रीमुख सन्मुख भये, सो श्रवलोकन लागे। सो श्रीठाकुरजी वडे लंबे बार श्याम सविकन श्रीहस्त में कांकसी सों सम्हारि, एक एक बार में भीने मोती परम चतुराई सों पिरोय के श्रीस्वामिनिजी के मुखचंद-शोभा दरपन में देखिके प्रसन्न होय गये, सो हाथ सों केस छूटि गये। तब सगरे मोती बार में सों निकसि सिंगार को चौंतरा है रतन खचित, तहां फेलि गये। तब बड़ो हास्य भयो। जो इननी बारलों सिंगार किये सो एक छिन में बड़ो होय गयो। सो यह सखीन ने कही।

'तब श्रीठाकुरजी ने विसाखाजी सों कह्यो,जो-तुम बेनी पकरे रहो, मैं मोती पिरोऊँ। तब श्रीविसाखाजी ने वेनी पकरी। सो तब फेरि बेनी मोतीन सों सिंगार किर मोतीन सों मांग सँवारी। पाछे फूलन के श्रामूषन सखीजन ने बनाय के श्रीठाकुरजी कों दिये। सो श्रीठाकुरजी पहरावत जाँय श्रीर छिन छिन में मुखवंद की शोभा देखिके रोम रोम श्रानंद पावें। सो या प्रकार सब सिंगार श्रीगोव-र्द्धननाथजी किरके काजर बेंदी, तिलक श्रीर चरण में महावर किये। पाछे श्रीस्वामिनी जी श्रीगोवर्द्ध नघर को सिंगार किये। ता पाछे रासविलास श्रादि श्रनेक लीला करी।'

सो या प्रकार वार्ता करत करत श्रीगोकल साम्हे श्रीयम्ना-जी के तीरलों क भनदासजी आये। पाछे पार श्रीगोकुल तें नाव पर चढ़िके श्रीगुसाईजी श्रापु या पार श्राये। सवारो हू भयो। सा कूंभनदासजी कों सरीर की सुधि नांही, लीला रस में मगन हते। तव कु भनदासजी सावधान होयके देखे तो सवारो भयो है। सो इतने में श्रीगुसांईजी कों देखिके श्रीगोकलनाथजी सों हाथहू छूटि गयो। सो कु भनदासजी महा उतावल सो भाजे जो श्रीगोवर्द्धननाथ र्जा के यहाँ कीर्तन कौन करेगो ? जो-हाय हाय मेरी सेवा गई। सो था प्रकार मनमें कहत दौरे, सेा श्रति वेगि दोरे। तव श्रीगोकुलनाथ जी और श्रीवालकृष्णजी श्रीर सत्र वैष्णव क भनदासजी को पकरिवे कों पीछे ते दौरे। सा कुंभनहास ता भाजे दोरेई गये। इन काई कों पाये नांही । पाछे श्रीगुसांईजी के पास श्राये । तव श्रीगुसांईजी कहे जो-श्रय कहा क भनदास को पाबोगे ? जो इनके यहाँ काहेंकों ले श्राये हें। १ जो ये श्रीजमुना के पार कबहून उतरेंगे। सेा हमने तुमसों पहले ही कह्यो हते। तब श्रीगोकुलनाथजी श्रीगुसांईजी सों कहे, जो-पार न उतरे ते। कहा भयो ? 'पॅरन्तु सगरी रात्रि भगवद्-वार्ता के भाव में महा श्रलौकिक सिद्धि मिले तें भई। से। वह बड़ी लाभ भयो है, जो भगवदीयन की सत्संग एक जन हू दुर्लभ हैं। यह

सुनिके श्रीगुसांईजी श्रापु कहें जो-यह ते। तुम ठीक कहे, परन्तु श्रव या समय तो कुं मनदास की दोरने। परयो। श्रीर जहां ताई कुं मन-दास श्रीगिरिराज ऊपर न जांयो, तहां ताई श्रीगोवर्द्ध ननाथजी जागेंगे नाहीं। जो कुं मनदास जगायवे के कीर्तन गावेंगे तव जागेंगे। से। ऐसे, मक्त के श्राधीन श्रीगोवर्द्ध ननाथजी हैं। तासें। तुमको मग-वद्वार्ता सुननी हे।य ते। परासे।ली में जमुनावता में जायके कुं भन-दास सें। पृष्ठियो। से। तहाँ कुं मनदासजी तुमसों कहेंगे।

ता पाछे श्रीगोक्तलनाथजी श्रीवालकृष्णजी सब देण्णव सहित श्रीगोकृत पधारे। सा श्रीगुसांईजी का देख़ा जीन सहित पार वंध्यो हता, सा ता पर श्राप श्रीगुसांईजी वेगि ही श्रसवार होयके वोड़ा देराय के चले। श्रीर कु भनदासजी तो देगरे जात हते, सा तहाँ श्रायके श्रीगुसांईजी कु भनदासजी सों कहे. जो—तुमने कबहू यह मारग देख्यो नाहीं, सा तुम भूलि जाश्रोगे। नासों वेग्डा के पीछे पीछे दौरे श्रावा। तब कु भनदासजी श्रीगुसांईजी के पीछे दौरे चले जाँय। सा यहां रामदास भीतरिया श्रादि जो न्हाय के पर्वत ऊपर श्रावें सा (ये) छुय जांय। सा ऐसें करत चार घड़ी दिन चढ़थी। तव श्रीगुसांईजी श्रापु गिरिराज पघारिके घोड़ा पर तें उतिर के तत्काल स्नान कि पर्वत ऊपर मंदिर में पथारे। तब देखे ते। सगरे भीत-रिया रामदास सहित न्हाय के मंदिर में श्राये हैं।

तव श्रीगुसांई जी श्रापु पूछे जो—रामदास ! श्राज इतनी श्रवार क्यों भई है ? तत्र रामदास ने विनती कीनी जो-महाराज !
श्राज न जानिये कहा भया है ? जो चारि बेर न्हाये श्रीर चारघों वेर
सगरे भीतिरया छुवाने । सो श्रव पांचमी वार न्हाय के श्राये हैं,
सो कारन जान्या न परघो । तब श्रीगुसांई जी श्रापु कहे, जो-यह
कुंभनदासजी के लिये श्रीगोवर्द्धन नाथजी कौतुक किये हैं । ता पाछे
श्रीगुसांई जी श्राप शंखनाद करवाय के श्रीगोवर्द्धन नाथजी को
जगाये । ता समय कुंभनदासजी ने जगायवे के पद गाये । सो श्रीगोवर्द्धन नाथजी उठे । तब कुंभनदासजी ने श्रपने मन में बहे ति हरष
मान्यो । जो-मेरी कीर्तन की सेवा मिली । ता पाछे राजभाग पर्यंत
श्रीगुसांई जी सेवा सों पहींचे । सवारे नृसिंह चतुर्दशी हती । सो
केसरी पिछोड़ा, कुलह सिद्ध कियो । ता पाछें सेन पर्यंत सेवा सों
पहींचे । से। या प्रकार कुंभनदासजी कबहू श्रीगोकुल कों न गये।

सो श्रीगोवर्द्धननाथजी की लीला रस में मगन रहते। सो वे कुंभन-दासजी ऐसे परम कुगपात्र भगवदीय हते।

वार्ताप्रसंग १० — श्रीर एक समय परासोली में कुं भनदासजी खेन ऊपर वैंडे हते, श्रीर श्रीगोवर्द्ध ननाथजी कुं भनदास के श्रागे खेत में खेलत हते। इतने में उत्थापन को समय भयो तब कुं भन रास जी उठिके श्रीगिरिराज चिलवे कों कियो। तब श्रीनाथजी ने कुं भनदासजी सों कही, जो-तू कहां जात है ! सो तब इन (नें) कही, जो-उत्थापन को समय भयो है, सो गिरिगाज ऊपर श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के दरसन कों जात हों। तब श्रीगोवर्द्ध ननाथजी कहे, जो-मैं तो तिहारे पास खेलत हों, तासों तू उहां क्यों जात है !

तय कुं भनदासजी ने कही, जो-महाराज! यहाँ तुम खेलत हो श्रीर दरसन देत हो सो तो श्रापनी श्रोर तें रूपा करिके, श्रीर श्रवही तुम भाजि जाव तो मेरी तुमसों कडू चले नांही। श्रीर मंदिर में तो श्रीश्राचार्यजी महाप्रभुन के पघराये हो सो उहां सों कहूँ जावो नाहीं, श्रीर उहां सवकीं दरसन देत हो। श्रीर मंदिर में दरसन की श्रासिक जो मोकों है, सो तासों तुम घर वैठेह मोकों रूपा करि दरसन देत हो। या समय तुम रूपा करि दरसन दे श्रनुभव जतावत हो, सो मंदिर की सेवा दरसन के प्रताप सों। तालों उहां गये बिना न चले। तव श्रीगोवर्द्ध ननाथजी हँसिके कहे, जो-कुंभनदास! तेरो भाध महा श्रलोिक है, तासों में तोकों एक छिन नांही छोड़त हों।

ना पाछे श्रीनाथजी श्रीर कुंभनदासजी परासोली सों संग चले। सो गोविंदकुंड ऊपर श्राये तब शंखनाद भये। तब श्रीगोव-द्धननाथजी मंदिर में श्राये, श्रीर कुंभनदासजी श्रान्योर तांई संग श्राये। सो तहां तें पर्वत ऊपर श्राप चिंद मंदिर में श्रीगोवद्धना-थजी के दरसन किये। सो कुंभनदासजी एसे भगवदीय हते।

वार्गाप्रसंग ११ — और एक दिन माली दोयसे आम बडे-बडे महा सुंदर टोकरा में लेके परासोली चंद्रसरोवर है तहां आयो, पाछें टोकरा उतारि के कुंड के पास सगरे आम भूमि में धरि कें कपड़ा तें पों। छ-पोंछि मेल छुडावन लाग्यो। ता समय कुंभनदासजी राज-भोग आरती के दरसन करिके श्रीगिरिराज तें चले. सो चंद्रसरोवर ऊपर जल पीवन कों आये। सो आम वहुत सुंदर श्रीगोवछ ननाथ-जी के लायक देखिके कुंभनदास वा माली सों पूछे जो-ये आम तुं

कहां ले जायगो ? तब वा मालीने वहां जो-मथुरा ले जाऊंगो. वहां इनके दस रुपैया लेऊंगो। सा कुंभनदास के पास तो कछ पैसाह न हते। सो कहा करें ? तब मनमें श्रीगोवर्द्धननः थजीको स्मरण करिकें कहे जो-महाराज ! यह सामग्री परम सुंदर है, श्रीर श्राप लायक है, (क्यों ?) जो उत्तम वस्तु के भोका श्रापुही हो। तालों ये श्राम श्रारोगो । तब श्रीगोवर्द्ध ननाथजी सगरे श्राम श्रायके श्रारोगेः सो वा माली कों खबरि कांहीं। सो यह माली टोकरा में श्राम भनि के मथुरा गयो। सो सांभ होय गई। सी एक रजपूत मांट गाम में ते मथुरा कल कार्यार्थ आयो हतो, सो वाने आम देखिके कह्यो जो-कहा लेयगो ? तब माली ने कही जो-दस रुपैया तें घाट न लेड गो। तब वह रजपूत दस रुपैया देके श्राम सगरे लेके श्रीयमुनाजी के तट पर श्रायों। सो वा रजपूत के संग दक सनोढ़िया ब्राह्मण हतो सो वाकों सौ श्राम दिये। सो दोऊ जनेन ने पचास-पचास श्राम घर के लिये घरिके पचास २ श्राम दोउनने श्रीयमुनाजी के विजारे वैठिके चसे। ता पाछे श्रीमथुरा में एक हाट ऊपर दोऊ जने सोये। सो दोऊन कों स्वर्ण में श्रीगोवद्ध ननाथजी के दरसन भये। सो ये जागे तब वा रजपूत ने कही जो-ब्राह्मण्देव ! तुमने कछ देख्यो। तब वा ब्राह्मणने कह्यो जो-श्रीगोवर्द्धननाथजी ठाकुरको दरसन भयो है। तव वा रजपूतने वा ब्राह्मण सों पूछी जो-श्रीगोवद्ध ननाथजी आप कहां बिराजत हैं ? तव वा ब्राह्मण ने कही जो-यहां ते सात कोस ऊपर श्रीगोवर्द्धन पर्वत है, तहां बिराजत हैं।

तव वा रजपूत ने ब्राह्मण सों कही, जो-तू महा मूरख है, जो-ऐसे स्वरूप को साजात दरसन करि पाछें और टोर क्यों मटकत है ? सो मैंने स्वरूप के दरसन स्वप्न में पाये । सो मोसों रह्यो नांही जात है। जो सवारे तू सगरे आम ले और मैं तोकों रुपैया पांच देऊंगो, जो मोकों श्रीगोवर्द्धननाथजी के दरसन कराय दे। तव वा ब्राह्मण ने कही, जो-आछो। ता पाछें सवेरो भयो। तब वा रजपूत ने पचास आम वा ब्राह्मण को दीने। तब वह ब्राह्मण मथुराजी में अपने घर आयके अपने पास के हू आम सौ देके वा रजपूत के पास आयके दोउ जने चले। सो श्रीगोवर्द्धननाथजी की सेन आरती के दरसन दोउ जनेन ने किये। सो श्रीनाथजीने वा रजपूत के। मन हर लीने।। ता पाछे दरसन होय चुके। तब रजपूत ने अपने हथियार

कपडा, पांच रुपैया वा ब्राह्मण को दिये श्रीर दस रुपया श्रीर हते सो पास राखे। तव वह ब्राझणने कही जो-त्रैं घर जाऊंगो। सो वह ब्राह्मण तो मथुरा अपने घर आयो। पाछे वह रजप्त एक घोवती पहरे दंडोती सिला के पास ठाड़ो होय रह्यो। सो इतने ही में श्रीगो-वर्द्धननाथजी को अनोसर करायके श्रीगुसाईजी श्रापु पर्वत तें नीचे पधारे। तव रजपत नें दंडवत करिके कही जो-महाराज! मैं वहोत दिनन तें भटकत हतो सो मेरी श्रंगीकार करि मोकों अपने चरण पास राखिये। तव श्रीगुसाईजी कहे जो-तुम पर कु भनदासजी की कृपा भई है, तासों तिहारी यह दसा है। जो तेरे बड़े भाग्य हैं। सा तव श्रीगुसाईजी श्रापु श्रपनी वेठकमें पधारि वा रजपूत कों नाम सनायो। तब वा रजपूत ने दस रुपया श्रीगुसाई जी भीट किये। तव श्रीगुसांईजी श्रापु कहे जो-तू श्रपने पास रहन दे। क्यों जो-तेरे पास खरची नांही हैं, ( तेने ) सब वा ब्राह्मण को दीनी। तब वा रजपूतने दंडवत करिके विनती कीनी जो-महाराज ! श्रव मेरे रुपया-न सें कहा काम है ? मैं तो अब आपुकी सत्न हूं, जो टहल बता-वोगे सा मैं करूंगा। पाछे वा रजपूतने विनती कीनी जो-महाराज! पर्व जनम को मैं कौन हूं, श्रीर कौन पुन्य तें मोकों श्राप की दरसन भेयो है। तव श्रीगुसाँईजी श्रापु छुवा करि वासों कहे जा-तुम पहले वजमें जीप हते । सा तम शस्त्र वाँधिके श्रीनंदरायजीकी गायनके संग जाते, सो एक दिन तुवने सर्प मार्यो, सो श्रवराध तें तुमने संसार में वहोत जन्म पाये। पाछे ये ग्राम कुं भनदासजीने देखे सो मन करिके श्रीगोवर्द्ध ननाथजी को समर्पन किये। सा वा माली के सगरे श्राम कं भनशासजी ने श्रीनाथजी कों श्रंगीकार करवारी। ता पाछे वा माली के पासतें इस रुपया देके तुमने आम लिये, से। पचास तुमने राखे। तुमने वे महाप्रसादी अभ लिये, और तुम दैवो जीव हते, सो तिहारो मन फेरिके श्रीनाथजी ने स्वप्न में दरसन दियो। श्रीर वह ब्राह्मण दैवी जीव न हतो, सा वाकों स्वप्न में श्रीनाथजीने दरसन दियो, परंतु ते। हू वाकों झान न भयो। से। लीला में तेरी नाम 'नेना' हते।

श्रव तुम श्रीनाथजी की गायन के संग शस्त्र बांधि के जायो करो। श्रीर श्रीनाथजी की रसाई में महाश्रसाद लेऊ। जा शस्त्र कपड़ा हम तुमकों देंयगे। श्रोर श्राज तुम व्रत करो,जा काल्हि तुमकों समर्पन करवावें गे। तब वा रजपूतने दंडवत कीनी। ता पाछे दूसरे दिन श्रीगुसांईजी आपु श्रीनाथजी को सिगार किर वा रजपूत कों न्हवायके श्रीनाथजी के साम्हें ब्रह्मसंबंध करवाये। तब वा रजपूतकी बुद्धि निर्मल होय गई। ता पाछे वा रजपूत कीं जूठिन की पानिश्चिरी। पाछे शस्त्र देके श्रीगुसांईजी श्रापु वा कों प्रसादी कपड़ा दिये, सो हेकें घोड़ा ऊपर चढिके गायन के संग गयो। सो वाको मन श्रीगोवद्ध ननाथजी के स्वरूप में लग्यो, सो कञ्चक दिन में श्रीनाथजी गायन में वा रजपूत कों दरसन देन लगे। ता पाछे वह रजपूत वड़ो कृपापात्र मगवदीय भयो।

भावप्रकाश—सो पामें यह जताये जो-कुंमनदासजी मानसी सेवामें भोग घरे। सो श्रीगोवर्द्धननाथजी द्यारोगे। सो महाप्रसादी त्याम लियेतें वा रजपूत के अपर भगवद्त्यनुप्रह भदो। तासों जो भगवदीय त्यपने हाथसों भोग घरत हैं, सो तो सर्वथा ही श्रीठाक्ररजी प्रीति सों त्यारोगत हैं। सो महाप्रसाद ऋलौकिक होय तामें कहा कहनो ?

ता पाछ वा रजपूत के दीय बेटा हते, सो वा रजपूतके पास श्राये। तब वा रजपूतने श्रपने दीय बेटान में कहां जो-बेटा! श्रापुन तो सिपाई हैं। सो कहुं लराई में बुधा प्रान जाते, तासों मो पर प्रमु हुपा करी है, तासों श्रब तुम यह जानियों जो मेरो पिता मिर गयी। तासों श्रब तुम जायके श्रपनो घर सम्हारो,हमारी बाट मित देखियो। हम तो नाही श्रावेंगे। पाछे वा रजपूतके दोऊ बेटा श्रपने घर श्राये, श्रीर सब समाचार कहे, जो-हमारों, पिता बेटागी भयो है। तासों श्रब हमारों कहा काम है ? पाछे सब घरके मोह छाँडि के वैठि रहे।

भावप्रकार-या प्रकार महाप्रताद तथा भगवदीयन को दरलन (जो) दैवी जीवहोंय तिनकों फलित होय। सो यह सिद्धाँत जताये।

सो वे कुं भनदासजी एसे भगवदीय हे जो सहजमें आँबान द्वारा रजपूत ऊपर इता किये। तासों भगवदीय जो कृत्य करत हैं सो अलौकिक जानिये। क्यों ? जो श्रीगोव द ननाथजी भगवदीय के बस हैं। श्रीर कुंभनदासजी की स्त्री श्रीर पांचों बेटा नाममात्र पाये। सो कुंभनदासजी के संग तें उद्धार भयो। श्रीर कुंभनदास की भतीजी, (जो) भाई की बेटी हती सो ब्याह होत ही विधवा भई। सो लौकिक संबंध यासों न भयो।

भावप्रकाश-क्यों ? जो मूलमें दैवी जीव है। सो श्रीविसाखा-

जी की सखी है। सो लीला में याको नाम 'सरोवरि' है। याके माता-पिता मिर गये यासों ये कुंभनदास के घर में रहती। लीला में विसा-खाजी की सखी है। सो यहां 'हू) कुंभनदासजी (जैसे) भगवदीय को संग। तातें भतीजी कों हू श्रीगोवद्ध ननायजी दरसन देते, श्रीर सानु-भाव जनायते।

वार्तात्रसंग १२—श्रौर एक समय श्रीगुसांईजी को जनम दिवस श्रायो। तव श्रीगोवर्द्धनाथजी श्रपने मनमें विचारे, जा-मेरो जनम-दिवस श्रीगुसांईजी सब वैज्यावन सहित जगत में प्रगट किये। तासों में ह श्रव श्रीगुसांईजी को जनम दिवस प्रगट कर्ज। सो यह विचारि के जब पूस वर्दा = क्र्रामदासजी श्रीनाथजी को सिगार करत हते, ता समय कुंभनदासजी सिगार के कीर्तन करत हते। श्रीर श्रीगु-सांईजी श्रापु श्रीगोकुल में हते। तब श्रीगोवर्द्धननाथजी रामदासजी सों कहे, जा-मेरे जनम-दिवस कों श्रीगुसांईजी श्रापु वड़ो उत्साह करत हैं, तासों मोकों श्रीगुसांईजी को जनम-दिवस मानना है। सा तुम सगरे मिलिके श्रीगुतांईजी के जनम-दिन को मंडान करो, जा मेकों सामग्री श्रारोगावा। सो काल्हि जनम-दिन है। तब रामदास ने विनती कीनी, जा-महाराज! कहा सामग्री करें? तब श्रीगोव-र्द्धननाथजी कहे, जा-जलेबी रसहर करे।। तब रामदास,कुंभनदास-जी ने कहारे, जा-वहेत श्रास्त्रो।

पाछे रामदासजी सेवा सों पहोंचि के सगरे सेवकन कों भेले करिके वहां, जो-सवारे श्रीगुसांईजी की जनम-दिवस है, सी श्री-गोवर्ड ननाथजी कों सामग्री करनी। तव सदू पांडे ने कही, जेा-घी चून चिंदेये इतना मेरे घरसों लीजियो। पाछे कु भनदासजी तत्काल घर श्राये। तब घरता कछु हतो नाहीं, सो देाय पाडा श्रीर देाय पिंडया एक वजवासी के पास वेचिके पांच कपैया लायके कु भनदासजी ने रामदासजी कों दिये। श्रीर सब सेवकन ने एक कपैया, कोई ने देाय घपैया ऐसे दिये, सो ताकी खाँड मँगाये। श्रीर घी मेंदा सदू पांडे लाये। सो सगरी रात्रि जलेबी किये। ता पाछे प्रातःकाल भयो। तब रामदासजी अभ्यंग कराय के केसरी पाग, केसरी वस्त्र, वागा कुलह, श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीगोक्कल सों श्रपने श्रीहस्त सों सिद्ध करिके पठाये हते से धराये। पाछे मेग घरे। तब श्रीगोव-ईननाथजी कु भनदासजी सों कहे, जो-तुम श्रीगुसांईजी की बचाई गावे। तब कु भनदासजी बधाई गाये। सो पद—

राग देवगंबार १—'आजु बधाई श्रीवल्जमद्वारः।' राग सारंग २—'प्रगट भये श्रोवल्लभ श्रायः।'

से। या भांति सीं कुंभनदासजी ने बहेति वधाई गाई, से।
सुनिके श्रीगोवर्डननाथजी बहोत प्रसन्न भये। श्रीर यहाँ श्रीगुसाईजी श्रापु श्रीनवनीतित्रयजी कीं श्रभ्यंग कराय, केसरी वागा कुलह
धराय, राजभोग धरिके श्रीनाथजीद्वार पधारे। तव रामदास कहे,
जे।—राजभेग श्राये हैं। तव श्रीगुसाईजी श्रापु स्नान करिके परवत
के ऊपर मंदिर में पधारे। तव समय भये भेग सरायवे जायके देखे
ते। जलेवी के श्रनेक टोकरा धरे हैं। तव श्रीगुसाईजी श्रापु रामदासजी सों पूछे, जो-श्राज कहा उत्सव है, जो यह सामग्री इतनी
श्ररोगाये हे। तव रामदासजी ने कही, जो-श्राज श्रापु के। जनमदिन श्रीगोवर्ड नधर माने हैं, श्रीर सब सेवकन सों सामग्री कराई
है। तब श्रीगुसाईजी श्रापु भोग सराय श्रारती किये। ता पाछे
श्रनोसर कराय के श्रापु श्रपनी बैठक में पधारे श्रीर विराजे। तहाँ
रामदासजी सों बुलाय के श्रीगुसाईजी श्रापु पूछे, जो-सामग्री बहोत
है, श्रीर सेवक (मंदिर के) ते। थोरे हैं श्रीर निष्कंचन हैं, से। सामग्री
कीन प्रकार सों भई है ?

तव रामदासजी कहे, जो-महाराज! घी मेंदा तो सदू पांडे दिये, श्रीर पांच रुपैया कुं भनदासजी दिये हैं। श्रीर ये वैष्णव कोई एक, कोई दोय, जो जासों बिन श्रायो से। दियो। से। ऐसे रुपैया २१) भये। ताकी खांड श्राई। से। श्रीप्रभुजी ने श्रङ्गीकार कीनी। इतने में कुं भनद सजी ने श्रायके श्रीगुसाईजी कों दंडवत कीनी। तब कुं भनदासजी सों श्रीगुसाईजी पूछे,जो-कुं भनदास ! तुम पाँच रुपैया कहाँ सों ल.ये? जो-तिहारे घरकी बात तो हम सब जानत हैं। तब कुं भनदासजी कहे, ओ-महाराज! मेरो घर कहाँ है ? मेरो घर तो श्रापके चरणारविंद में है, जो-यह तो श्रापको है। दोय पाडा श्रीर खीं पडिया श्रीधक हती सो वेचि दीनी हैं। श्रपनो सरीर, प्राण, घर, खीं, पुत्र वेचिके श्रापके श्रर्थ लागे, तब वैष्णव धर्म सिद्ध होय। जो-महाराज! हम संसारी गृहस्थ हैं, सो हमसों वैष्णव धर्म कहा बने? यह तो श्रापकी कृता, दीन जानके करत हो।

सों यह कुं भनदासजी के वचन सुनिके श्रीगुसाईजी को हदो भरि श्रायो। तब श्रापु कहे जो-श्रीश्राचार्यजी श्राप जाकों रूपा करिके ऐसी दैन्यता देंय सो पावे। सो तव श्रीगोवर्द्धननाथजी सदा इनके वस रहें। सो या प्रकार श्रीगुसांईजी श्रापु कुंभनदासजी की वहोत सराहना करे। सो वे कुंभनदासजी ऐसे कुरापात्र हते।

वार्तात्रसंग १३-श्रीर एक समय कंमनदासजी ने श्रीश्राचार्य-जी सी दृष्टिमारग को सिद्धान्त पूछ्यो। तब श्रीश्राचार्यजी श्रापु कृपा करिके चौरासी श्रपराध, राजसी, तामसी, सात्विकी भक्तन के लक्षण श्रीर प्रातःकालतें सेन पर्यंत की सेवा को प्रकार कहे, वाल-लीला किशोरलीला को भाव कहे। पाठे कहे जो-जापर श्रीगोवर्द्धन-नाथजी की कृपा होयगी सो या काल में पूछेंगे श्रीर करेंगे। जो तुम सरीखे भगवदीय पूछेंगे श्रीर करेंगे। श्रागे काल महाकठिन श्रावेगो, श्रीर न कोई पूछेंगे श्रीर न कोई कहेगो। सो या प्रकार सों श्रीश्राचार्यजी श्रापु कंमनदासजी सों कहे।

भावप्रकाश - सो काहेतें ? जो सिंधिनी को दूध सोने के पात्र बिना रहे नांही। तैसे ही भगवर् लोला को भाव और भगवद्धमें भग-बदीय विना और के हृदय में रहे नांही।

वार्तीप्रसंग १४ श्रौर एक दिन कूंभनदासजी ने श्रीगुसांईजी सों विनती कीनी जा-महाराज! मेरे घर में स्त्री है श्रौर सात में तें पांच वेटा हैं, श्रौर सात बेटान की बहू हैं। परंतु भगवद्भाव काहू कों दढ़ नांही है। श्रौर एक भतीजी है सो ताकों भगवद्भाव दढ़, ताको कारन कहा? तव श्रीगुसांईजी श्रापु सगरे वैष्णवन कों सुनाय के कुंभनदासजी सों कहे, जो कुंभनदास! तुम प्रन लगायके सुनिया, जो सावधान होउ। मैं एक पुरान को इतिहास कहत हों। तव सगरे वैष्णव सावधान भये।

पाछे श्रीगुसाईजी कहे। जो-एक ब्राह्मण हतो ताके एक कन्या हती। सो जब वह कन्या ज्याह लायक भई तब ब्राह्मण ने एक श्रीर ब्राह्मण कों बुलायके कह्यों जी-मेरी कन्या को वर ठीक करिके श्राछों ठिकानों देखिके सगाई करि श्रावें। तब वह ब्राह्मण तो सगाई करिचें कों गयो। ता पाछे दूसरों ब्राह्मण श्रायों, सो वाहूसों ऐसेही कह्यों। तब दूसरों ब्राह्मण हू सगाई करिवें कों गयो। पाछे तीसरों ब्राह्मण श्रायों, से। वाहू सों ऐसे ही कह्यों। सो तीनरों हू ब्राह्मण सगाई करिवें गयो। पाछे वीथे। ब्राह्मण श्रायों, से। वाहू सों ऐसे ही कह्यों। सो तीनरों हू ब्राह्मण सगाई करिवें गयो। पाछे वोथे। ब्राह्मण श्रायों, से। वाहू सों ऐसे ही कह्यों। से। तब चारों ब्राह्मण चार दिसान में भगवद् इच्छातें गये। से। दे। दे। दीय तीन २ के।स ऊपर एक गाम हतो, तहां न्यारे २ गाँवन में चारों

श्राह्मण ने सगाई करी। से एक महीना पीछे सगाई ठेराई। पाछे वरन कों तिलक करिके चारों ब्राह्मण या ब्राह्मण की आगे आयके कह्यों जे -सगाई करि तिलक करि आये हैं। से। एक महीना पीछे प्रातःकाल की लगन है। या प्रकार चारों ब्राह्मणन ने कही।

तव वेटी के पिता ने कहा जो-यह तुमने कहा कियो। जो वेटी तो मेरी एक है। सो तुम चारों जने चार वर करि आये सो कैसे बनेगी? तव उन चारों आहाणन ने कही जो-तेनें कहा। तव हमने सगाई करी है। जो महीना पीछे वेटी को व्याह न करेगो तो हम तेरे ऊपर जीव देंयो। जो-हम तिलक करि सगाई करी, सो कवह छूटे नाँही। तव वा बाह्मण नें कहाो, जो-मलो, महीना है सो ता बखत की दीखेगी, जो कहा होनहार है। तव चारों आह्मण ने कही जो-जब एक दिन व्याह को रहेगो, सो तब हम व्याह करावन आवेंगे। सो यह कहिके चारों बाह्मण अपने घर को गये। पाछे या वेटी के पिता को महा चिता भई। जो-अब मैं कहाँ निकसि जाऊँ? जो प्रान छूटे तोऊ कन्या की खराबी है। तासों अब मैं कहा करूँ?

सो मारे चिता के खानपान सव छूटि गयो, सो ऐसे चारि दिन भूखे गये। ता पाछे पाँचमे दिन नदी ऊपर यह ब्राह्मण संध्यावंदन करत हतो सो एक भगवदीय फिरत २ आय निकस्यो सो नदी में न्हायो। इतने ही में यह त्र.हाण महादुःख कीं पुक.रिके रोयो। सो भगवद् भक्त को हृदय कोमल, सो वा त्राह्मण को दुःख सहि नाँही सके। तब उन भगवद्भक्त ने वा शाञ्चण सी पूछी जी-त्राह्मण! तुमको ऐसी कहा दुःख है ? जो तेने पुकारिके रुदन कियो है। तव वा ब्राह्मण ने श्रपनी सब बात कही। यह सुनिके वा भगवदभक्त ने कही, जो-मैं तो एक ठिकाने रहत नाँही हैं।, परंतु तेरे लिये या नदी पे बैठ्यो हूँ। जो मोकों प्रगट मित करियो। श्रीर जा दिन को ब्याह होय तासी एक दिन पहले मोकों अत्यक्ते कहियो, जो उत्करजी मली करेंगे। श्रीर श्रव तुम घर जायके खानपान करो। तब वा ब्राह्मण ने कह्यो जो-भलो। पार्छ जब व्याह को एक दिन रह्यो, सो प्रात:काल को समय हतो। तब वा ब्रह्मण वा भगवद्भक के पास आयो, और विनती कीनी, जी-प्रातःकाल को न्याह है, तातें अब कछ उपाय बतावो।तब ता वैष्णुव ने कही, जो-संध्या को श्राइयो। पाछे सांक्रकों ब्राह्मण वा भगवद्भक्त की पास गयो । तब वा भक्त ने कही, जो-

तिहारे श्रागे जो पशु पत्ती श्रावें सो तिनकों तुम पकरि लीजो। तथ यह ब्राह्मण नदी के ऊपर वैद्ध्यो। सो बिलाइ श्राई सो पकरी। ता पाछे एक कुतिया श्राई सो पकरी। पाछे एक गदही श्राई, सो पकरी। सो तव वा भक्त ने कही, जो-इन तीन्योंन को एक कोठा में मूंदि देऊ। सो कोठा में मूंदि दिये। तच वा भक्त ने कही, जो-तेरी वेटी कोय जाय तव वाहू को यामें मूंदि दीजियो। ता पाछे वेटी रोई, तब वा वेटी को खाट सहित कोठा में मूंदि की ताला लगाय के कहे, जो-व्याह की तैयारी करो। सो तव प्रहर रात्रि गये चारों वर श्राये। पाछे सगाई करिवे वारे चारों श्राह्मण ने समाधान करिके उनकों वैटाये। इतने में व्याह को समय भयो तव श्राह्मण ने भगवद्भक सों कही, जो-श्रव व्याह को समय भयो है। तव भक्त ने कह्यो, जो-कोठरी खोलिके चारों वरन को स्तरां कत्या देऊ, श्रीर वगाह करि देउ।

पाछे वह ब्राह्मण तालो खोलिके देखे तो चारों कन्या एक रूप, एक वय बरोबरी, पिंडचानि न परे। सो चारों कन्या चारों बरन को व्याह, बिदा किर दीनी। पाछे चारों ब्राह्मण को दिल्ला दे बिदा किये। पाछे भगवद्भक्तने कही जो-हम चलेंगे। तब ब्राह्मणने पाँयन परि के कह्यो जो-तमने मोकों जीवदान दियो है सो यह घर तिहारो है। तातें ब्रापकों जो चिहये सो लेंड। तब भक्तने कही जो-हमकों कछ चिवत नांही है। तेरी दुःख श्रीठःक्राजी ने दृिर कियो है, सो यही वड़ी दात भई है। तब वा ब्राह्मण ने पूछी जो-चारों कन्या एक सरखी भई हैं. तो श्रव मोकों खबिर कैमे परे, जो-मेरी बेटी कौनसे वरकों व्याही है। सो वा वेटी को बुलावनी होय तो कैसे खबिर परेगी? तब वा मक्तने कही जो-तेरे चारों जमाई हैं सो उन ही सो वेटीन के लक्षन पूछि लीजियो। तब नोकों खबिर परेगी। जो मनुष्य के लक्षन होय सोई तेरी वेटी जानियो। सो यह कहिके भगवद्भक्त तो चले गये।

सो तव त्र. ह्मण ने कछुक दिनं पीछे चारों जमाईन कों घर बुलाये, श्रीर चानों जमाईन कों रसोई करवाई । सो एक जने को भोजन कों वैठायो तब भोजन करत में व:सों पूछी, जो-मेरी बेटी श्रमुकूल हैं के नांही ? व:में कैसे लचन हैं ? तब उनने कही, जो-सब गुन हैं परि कृतिया की नांह भूसत है। जो जीम ठिकाने नांही, श्रीर श्राचार किया नांही हैं, सो तासों प्रिय नांही हैं। ता पाछे दूतरे जमाई की बुलायो । वासों पूछी, जो-कही, मेरी वेटी के लचन कैसे हैं? तव वाने कही, जो-तिहारी वेटी में आछे लचन हैं परंतु चटोरी है, जो टाकुर के लिये जो वस्तु आवे सोइ वह चोरिके खाय जाय। विलाई की दसा है, जो-पांच घरको खाये बिना चै। नांही परे। ता पाछे तीसरे जमाई की वुलाइके पूछी जो-मेरी वेटी के लचन कैसे हैं? तब वाने कही जो – तिहारी वेटी में सब लचन आछे हैं, परंतु घर में आवे जाय, तव गदही की नांई भूसे, सदा मलीन रहे और जाकों ताकों तथा मीहकों गदहीकी नांई दोउ पावन सों लात मारे हैं।

पाछे चौथे जमाई को बुलायके पूछी जो—मेरी वेटी के लज्जन कहो ? तव उनने कही जो-तिहारी वेटी की कहा वात है ? जो मानो लक्षी है कोऊ देवता है। जो सब को श्रिय वचन, मीटो बोलनो, उत्तम किया, श्राचार विचार, पित, गुरु, ठाकुर श्रोर बैष्णवमें श्रीत। सो तब ब्रह्मणुने जानी जो-यही मेरी वेटी है। ता पाछे वाही वेटी जमाई को बुलावतो।

सो तालों कुं भनदास! जा मनुष्यमें वैष्णव के लक्षन हैं सोई मनुष्य है। श्रीर कहा भयो जो मनुष्य देह भई? जो—रावण, कुं भ-करण खोटी कियातें राक्षस कहाये। यासों जाकी जैसी किया, लो वाको तैसो ही का जाननो। जो भतीजी वड़ी भगवदीय है। तासों तिहारे संगतें कतार्थ होयगी। सो या प्रकार श्रीगुसाईजी आपु कुंभनदासजी श्रादि सब वैष्णवनकों समुक्ताये। सो ये कुंभनदासजी श्रीश्रावार्यजी के एसे क्यापात्र भगवदीय हते।

वार्ताप्रसंग्रह्म पान्न क्षेत्र क्षेत्र वहोत असक भई। सो तहां अन्योत की पास संकर्षणकुंड ऊपर कुंभनदासजी आयके बैठि रहे। तब चतुर्भु जदास ने कही जो-गोदिमें कि के तुमकों जमुनावता गाममें ले चलें? तब कुंभनदासजी कहे जो-अब तो दोच चार घड़ी में देह छूटेगी। तासों अब तो मैं इहांई रहूंगो। तब चतुर्भु जदासजी ने श्रीगोबर्द्धनाथजी के राज भोग आर्ति के दरसन किये। तब श्रोगुसाईजी आपु चतुर्भु जदास सो पूछे जो-कुंभनदास केसे हैं? श्रीर कहां हैं? तब चतुर्भु जदास ने कही जो-संकर्षण कुंड ऊपर बैठे हैं। तब श्रीगुसाईजी अपु प्रधारिक कुंभनदासजी के पास प्रधारे। पाछे श्रीगुसाईजी आपु प्रधारिक कुंभनदासजीसों कहे जो-कुंभन-

दास ! या सनय कीन लीला में मन है ? सो कही। ता समय कुंभ-नदासजी सों उड़्यो तो गया नांही, सो माथो नँवाय मनसों दंडवत करि यह कीर्तन गाये। सो पद—

राग सार ग-१ 'त्रिसरि गर्वा लाल करत गी-दोहन।' २ 'लाल! तेरी चितवन चितही चुरावति।

सो ये पद कुं भनदासजी ने गाये। तव श्रीगुसाईजी श्रापु पूछे, जो-कुं भनदास ! यह लीला तुम सुनाये परि श्रं तःकरणको मन जहां है सो वतःवो। तव कुं भनदासजीने श्रीगुसाईजी के श्रागे यह पद गायो। सो पद —

राण विहागरो--१ 'तीय मिलन को बहोत करत है मोहनलाल गोत्रद्ध नथारी'। २ 'रिसकनी रस में रहत गड़ी'।

यह पद गायके कुं भनदासजी देह छोडि निकुंज लीला में जायके प्राप्त भये। पाछे थीगुसाईजी आपु गोपालपुर पधारे। सो चतुभु जदासजी आदि सव वेटानने कुं भनदासजीको संस्कार कियो। सो कुं भनदासजी लीला में आन्योर के पास गाम है, तहां द्वार पर प्राप्त भये। पाछे थीगुसाईजी उत्थापन तें सेन पर्यंत की सेवा सों पोहोंचे। परंतु काहू वैज्यावसों वोले नांही, उदास रहे। तब रामदासजी ने श्रीगुसाईजी सों कह्यो जो-महागज! एसे क्यों हो? तव थीगु जांईजी आपु श्रीमुख सों कहे जो—एसे भगवदीय अंत-धान भये। अब भूमि में भक्तन को तिरोधान भयो। सो या प्रकार श्रीगुसाईजी अपने श्रीमुखसों कुं भनदासजी की सराहना किये। सो वे कुं भनदासजी श्रीश्राचार्यजी के एसे हा प्राप्त भगवदीय हते, जिनके अपर श्रीगोक्दननाथजी तथा श्रीगुसाईजी सदा प्रसन्न रहते। तातें इनकी वार्ता को पार नांही। इनकी वार्ता श्रीनर्वननीय हे, सो कहां ताई कहिए।

अद श्रीत्राचार्यजी महाप्रभुन के सेवक कृष्णदास अधिकारी, सो ये अष्टछाप में हैं, जिनके पद गाईयत हैं। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं—

भावप्रकाश— सो ये कृष्णदासजी लीला में ऋषभसखा श्रीठाकुरजी के ऋंत- रंग, तिनको यह प्राकट्य हैं। सो दिनकी लीलामें तो 'ऋषम' सखा हैं. श्रीर रात्रि की लीला में श्री लिलताजी श्रंतरंग सखी हैं। सो लिलता हू चारि रूप, श्रापु तो मध्या, श्रीर श्रीगोवर्द्ध ननाथजी श्रीस्वामिनीजी की लीला निकुंज संबंधी श्रनुभव करें। श्रीर श्रीलिलताजी को दूसरो स्वरूप ऋषम सखा होयके बन में संग जाय, दिवस की लीलारस को श्रनुभव करें। श्रीर तिसरो स्वरूप दामोदरदास हरसानी होयके श्रीश्राचार्यजी के संग सदा रहते। तिनसों श्रीश्राचार्यजी श्रापु दमला कहते। सो तो दामोदरदासजींको वार्ता में भाव विस्तार करिके कहा है। श्रीर लिलताजी को चोथो स्वरूप कृष्णदास। सो श्रीगोवर्द्ध नघरके पास रहिके श्रीकार किये। सो श्रीगिरिराज के श्राठ द्वार हैं तामें 'विलक्द्य' वरसाने सन्मुख द्वार एक वारो है। सो ता मारग होयके श्रीगोवर्द्ध ननाथजी रास करन को पधारते। सो ता द्वारके मुखिया हैं।

सो ये कृष्णदास गुजरात में एक 'चिलोतरा' गांव है। तहां एक कुनबी के घर जन्मे। सो वह कुनबी वा गाम को मुखी हतो। सो वा गाम में हािकमी करतो। जा समय कृष्णदास या कुनबी पटेल के घर जन्मे, सो ता समय या कुनबी ने अनेक पंडित ब्राह्मण गाम गाम में तें बुलायके भेले किर उनसीं पूछ्यो, जो मेरे यह बेटा भयो है, सो याके सगरे लक्षन कहो। और या बेटा की श्रारबल कहो, सो मैं बाकों जनम भिर में जीवे तहां तांई खरची देऊं। तब स-गरे ब्राह्मणन ने या कुनबी सों कह्यो जो—हमकों चाहे तू कछू देय, चाहे मित देय। जो यह तेरो बेटा तो श्रीभगवानको मक्त होयगो। जो कृष्ण-दास याको नाम होयगो और यह तिहारे घर में न रहेगो। यह सुनि के वह पटेल कुनबी बहोत उदास भयो। और दान पुन्य बहोत कियो और कृष्णदास नाम धर्यो।

पाछे कृष्णदास पांच बरस के भये तबही तें भगवद्वार्ता कथा में जान लागे। सो मातापिता न जान देंय तो रोबें, खानपान नांहीं करें। तब मातापिता ने कही जो-यांकों जान दें । जो यह अबहीतें वैरागीनसों प्रीति करत है, सो यह वैरागी होयगो। जो मोसों ब्राह्मणन नें आगे कह्यो हतो। तासों या बेटामें प्रीति करि मोह मित लगावो। सो यह सबकों दुःख देयगो। पाछे कृष्णदास जहां तहां कथा सुनते।

एसे करत कृष्णदास बरस बारह तेरह के भये। तब एक वन जारा एक दिन गाम के बाहिर आयके उत्तरयो, सो किनारो माल सब 'चिलोतरा' गाम में वेचिके रुपैया चौद्ह हजार कियो। सो रात्रि कों चोर (ने) कृष्णदास के पिता के भेद में, वनजारा के सब चौद्ह हजार रुपया लूटे। सो चौद्ह हजार में ते तेरह हजार रुपैया कृष्णदासके पि-ता ने राखे। सो यह बात कृष्णदास ने जानी।

तब कृष्णदास ने अपने पिता सों कहां. जो-तुमने बुरो काम कियो है। क्यों? जो-तुमने रुपैया पराये बनजारा के लुटाय के लिये। सो तुम बाकों दे डारोगे तब तिहारों कल्याण होयगो। तब पिता ने कृष्णदास को मारयों, और कहां, जो-तू काहू के आगे मित कहियो। जो-हम गाम के हाकिम हैं, सो हाकिम को यही काम है। तब कृष्णदास नें कहां, जो-अब तुम खराब होउंगे। सो यह किहंके चुप होय रहे। जब सवारो भयो, तब वह बनजारा चींतरा उपर रोवत आयो। सो आयके कृष्णदास के पिता सों कहां, जो-हमकों चोरन नें लूख्यो है। तब कृष्णदास के पिता ने कहां, जो-तू गाम में क्यों न रहां? जो अब हमसों कहा कहत है? सो ऐसे किहके वा हाकिम नें अपने मनुष्यन सों कहीं, जो-या बनजारा कों गाम तें बाहिर कादि देउ, जो सवारे ही रोवत आयो है।

तब मनुष्यन नें काढ़ि दियो । सगरी पूंजी गई, सो यह महा-विलाप करे। सो क्रुब्णदास दूरितें दौरिके वाके पास आये। तब क्रुब्ण-दास को दया आय गई। तब कृष्णदास मनमें विचारे, जो-पिता को बुरो होय तो सुखेन होड, परन्त या वनजारा परदेसी को भलो करनो। पाछे कृष्णदास वा बनजारा के पास आयके कहे, जो-तू एकांत में चितके बैठ, जो-मैं तोसों एक बात कहूँ। पाछे एकांत में बनजारा कों ले जायके कृष्णदास ने कह्यों, जो-तेरों माल रुपैया सब गयों,मेरे पिता यहाँ को हाकिम है. सो ताने चोरी कराई है। सो हजार रूपैया चोरन कों देके सगरो माल मेरे पिताने राख्यो है। तासों या गाम में तेरी न चलेगी। तासों तू जायके राजनगर ( ऋहमदाबाद ) राजा कं यहाँ फरियाद करियो। सो मोकूं तू साची में बुलाय लीजियो। परन्तु मेरे पिता के प्रान हुन जाय, श्रीर बोरन के हु प्रान न जाय, श्रीर तेरी भलो होय जाय, सो ऐसो तू करियो । सो या भाँति राजा पास मोकों बुलाइयो में सब बताय देउंगो। तासों तेरो माल रुपैया सब या भाँति सों मिलोंगे। पाछे वा बनजारा राजगनर में छाइके राजा के पास सब बात कही । और कड़ां, जो-पिताने तो चोरी कराई और बेटानें बतायो। परन्तु कोई के प्राण न जाय, और मेरी वस्तु मिले, ऐसो उपाय करो।
तब राजा ने कहाो, धन्य वह वेटा, जो-पिता की चोरी बताई।
सो वाकूं तो मैं राखूंगो। सो यह कि पचास मनुष्य और सिपाई
बुलाय के कहाो, जो-तुम 'चलोतरा' में जायके उहां के हाकिम कों
बेटा सिहत पकरि लावो। सो या भाँति सों जावो, जो-कोई जानें
नाहीं। सो वे पचास मनुष्य आये, सो लगे रहे।

सोएक दिन संध्या समय वह हाकिम घर के द्वार पर ठाड़ों हतों और वाकों बेटाहू ठाड़ों हतों। सो राजा के मनुष्य वा हाकिम कों पकिर के राजनगर में लाये। तब राजा नें यासों पूछी, जो-तृ हाकिम होय परदेसी कों लूटत है ? जो या बनजारे को माल रुपैया देउ। तब वा हाकिम ने कईा, जो-तुमसों कोई ने भूठेही लगाई होयगी। मैं तो या बात में जानत ही नांही हूँ। तब वा राजा ने कछों, जो-तेरों बेटा सोंह खायके कहे सो सांचो। तब पिताने कही, जो-बेटा किह देय तो सांच है। तब राजा ने कुष्णदास सों पूछी, जो-तू सांच बोलियो। तब कुष्णदास ने वा राजा सों कही, जो-जीव है, तासों चूक्यों तो सही। जो हजार रुपैया चोरन कों दिये और तेरह हजार रुपैया मेरे पिताने राखे हैं। तासों मैंने वाही समय पिता कों समुक्तायों, परन्तु मान्यों नांही, सो ताको फल पायो। परन्तु यासों माल रुपैया ले लेहु और यासों कछु कहो मित। तब कुष्णदास के पिता सों राजा ने कही, जो- अज़हू चेत, नातर तेरे प्राणा जांयगे।

तब कृष्णदास को पिता बोल्गो, जो-काम तो बुरो भयो है। परन्तु या बनजारा कों मेरे संग किर देउ। सो याकों सब रुपैया घरतें दै देखंगो। तब राजा ने दोइसे मनुष्य संग किर के बनजारा कों और कृष्णदास के पिता कों घर पठायो। और कृष्णदास सों वा राजा ने कहाो, जो-तुम मेरे पास रहो, जो तुम सतवादी हो। तब कृष्णदास कहे, जो-मोकों राखिके तुम कहा.करोगे? मैं सांच कहूँगो, सो सबनें द्यो लगूंगो। जो आजु को समय तो ऐसो है, तासों में तो वैरागी हो उंगो। जो में पिता के काम को नांही रह्यो। सो या प्रकार वा राजा ने कृष्णदास के राखिवे को बहोत जतन कियो। पिर कृष्णदास रहे नाहीं, पाझे पिता के संग घर आये। तब पिताने चोरन कों बुलाय के सब पुत्र के समाचार कहे, जो-या पुत्रने हमारी खराबी करी है, तासों हजार रुपैया लावो। नाँतर निहारे और हमारी प्राण जांयगे। तब उन

चोरनने हजार रुपैया लाय दिये । सो तेरह हजार घर में सों लेके वा चनजारा कों चौदह हजार रुपैया दिये, खौर माल लूटि को देके वा चनजारा कों विदा कियो ।

ता पाछे वा राजा ने दूसरो हाकिम 'चिलोतरा' गाम में पठायो। तव कृष्णदास के पिता ने कहा, जो-पुत्र ! तेरो ऐसी वुरो कर्म भयों सो हाकिमी हू गई, और आयो करवो द्रव्यह गयो। तत्र कृष्णदास ने पिता सों कही, जो-पिना ! तैनें ऐसो बुरो कर्म कियो हतो जो येहू लोक जातो श्रीर परलोक हू विगरतो, जो जीव तो बच्यो। सो हाकिमी छूटी सो तो आछो भयो। जो हाकिमी होती तो और पाप कमावते। तब िता ने कड़ो, जो-तू वा जनम को फकीर है । तासीं तैने हमकों हू फकीर कियो है। अब तेरे मन में कहा है ? तब कुब्लादास ने कही जी-अब तुम मोकों घर में रालोगे तो फकीर होउगे, यातें मोकों विदा ही करो। त्र पिता ने कही, जो-तू कछू खरिच ले घर में ते कहूँ दूरि चल्यो जा। न तोकों देखेंगे न दुःख होयगो। तव कृष्णदान पिता कुं नमस्कार करि के उठि चले। पाछे मन में विचारे, जी-ब्रज होय सगरे तीरथ करनो। त्रव कल्लुक दिनमें कृष्णदास श्रीमशुराजी में आयके विश्रांत घाट न्हाय के ब्रज में निकसे, तब फिरते फिरते श्रागीवर्द्धन आये। सो तहाँ सुनी, जो-देबदमन को मंदिर बन्धो है, जो-अब दोय चारि दिन में विराजेंगे तो ब्रजवासीन को बड़ो आनंद होयगो। देवदमन जब ते बाहिर प्रकटे, जो श्रीगिरिराज श्रीगोबद्ध न में ते, तब तें सबन को सुख दियो है। श्रीर सबन के मनोरथ परन करत हैं।

तब यह सुनिके कृष्णदासजी अपने मनमें थि वारे, जो-मैं हू देव-दमन को दरसन कहं। सो तब आयके कृष्णदास ने देवदमन के दर-सन किये। सो श्रीआचार्यजी आपुराजभोग आरती किये। सो दरसन करत ही कृष्णदास को मन श्रीगोवर्द्ध नघर ने हिर तियो। सो कृष्णदास की और श्रीगोवर्द्ध नघर देखि रहे। पाछे श्रीगोवर्द्ध ननायजी श्रीआचा-यंजी महाप्रमुन सों कहे, जो-यह कृष्णदास आयो है। सो बहोत दिन को बिछुरयो है, सो मैं य को देखत हों। तब कृष्णदास के पास आयके श्रीआ-चार्यजी कहे, जो-कृष्णदास! तू आयो! तब कृष्णदास ने दंडवत करिके बिनती कीनी, जो-महाराज! आपु की कृपा तें आयी हूँ। तासों अब मोकों सरन राखो।

तब श्रीत्राचायजी कहे, जो जाव, बेगि न्हाय श्रावो जो तेरे

साम्हें श्रीगोवद्ध ननाथजी देखि रहे हैं। तासों बेगि चाय जावो।

तब कृष्णदास दौरिके रुद्रकुंड में न्हाय आये। पाछे कृष्णदास श्रीआचार्यजी के पास मंदिर में आये। तब श्रीआचार्यजी आपु कृष्ण-दास को श्रीगावद्ध ननाथजीके सिन्नधान बैठायके नाम समर्पन करायो। सो कृष्णदास दैवीजीव हैं, सो तत्काल सगरी लीला को अनुभय भयो। सो ताही समय कृष्णदास ने यह कीर्तन गायो। सो पद—

राग सारंग - 'वल्लभपतित उद्धारन जानो०।'

सो यह पद कृष्णदास ने गायो, सो सुनिके श्रीद्याचार्यजी आपु बहोत प्रसन्न भये। ता पाछे श्रीद्याचार्यजी आपु श्रीगावर्द्ध ननाथजी कों अनोसर करायो।

ता पाछे मंदिर सिद्ध भयो। मो तब सुन्दर अवयतृतीया को दिन देखिके श्रोगोवद्ध ननाथजीकों नये मंदिर में पाट बैठाये । तब पूर-नमल के सब मनोरथ सिद्ध किये। तब श्रीत्राचार्यजी त्रापु सद्पांडे कों बलायके कहे, जो-मंदिर तो बडो भयो, जो-श्रीगोयद्ध ननाथजी बिराजे। परंतु श्रव इनकी सेवा को मनुष्य ठीक करथो चाहिये, तातें तुम सेवा करो। तब सदूपांडे ने विनती कीनी, जो-महाराज ! हम तो ब्रजवासी हैं, जो−श्राचार विचार सेवाकी रीति कछू समुफ्तत नांही हैं। श्रीर घर के श्रनेक काम हैं, तासों श्रापु श्राज्ञा देउ तो राधाकुंड ऊपर बंगाली रहत हैं, सो श्रष्ट प्रहर भजन करत हैं। तासों उनकों राखो तो बुलाय लाऊँ। तब श्रीश्राचार्यजी श्रापु कहे, जो-बुलाय लाधी। सी सद्पांडे बंगाली बीस-पचीस बुलाय लाये। तब धनकों रुद्रकुंड ऊपर मोंपरी बनवाय दीनी, श्रीर श्रीगोवर्द्धननाथजी की सेवा दीनी। श्रीर कृष्णदास कों भेटिया किये। जो-तुम परदेस तें भेट लायके बंगालीन कों दीजो। सो या भांति सों मेवा करोगे। या प्रकार सब बंगालीन कों रीति भांति बतायके सेवा सोंपी। श्रीर कृष्णदास परदेस तें भेट ले श्रावते सो बंगालीन कों देते। सो रामदास चौहान रजपूत जब नयो मंदिर बन्यो, तब देह छोडिके लीला में जायके प्राप्त भये। तब सगरी सेवा बंगाली करते।

वार्ताप्रसंग १—पाछे एक समय कृष्णदास श्रीद्वारिकाजी की श्रोर भेट लेन को गये। सो श्रीद्वारिका श्रीरनछोडजी के दरसन करि के वैष्णवन सो भेट लेके श्रावत हते। सो एक वैष्णव कृष्णदास के संग हतो। सो मारगमें मीरावाईको गाम श्रायो,सो कृष्णदासजी मीरावाई के घर गये। तहां संत, महंत अनेक स्वामी और मारग के वैठे हते। सो काहू कों आये दस दिन, काहू कों आये वीस दिन भये हते, परंतु काहू की विदान भई हती। और भेट के लिये वैठे हते। और कृष्णदास तो आवत ही कह्यो जो-में तो चलूंगो। तब मीरावाईने कह्यो जो-कलुक दिन कृषा करिके रही।

तव कृष्ण्दास ने कही जो-हमारे तो जहां हमारे बैष्ण्व श्रीश्राचार्यजी के सेवक होंयगे सो तहां रहेंगे श्रीर श्रन्यमार्गीय के पास
हम नांही रहत हैं। तव मीरावाई ११ मोहौर श्रीनाथजी की भेट देन
लागी सो कृष्ण्दास नांही लिये। श्रीर कृष्ण्दासने मीरावाई सों कहो।
जो-तृ श्रीश्राचार्यजी की सेवक नांही है,सो हम तेरी मोहौर हाथ तें
न खुवेंगे। सो पसे कहिके उठि चले। तव संग के वैष्ण्वने कृष्ण्दास
सों कही जो-तुमने श्रीगोवर्डनगाथजी की भेट क्यों फेरि दीनी? तब
कृष्ण्वासने वा वैष्ण्व सों कही जो-भेट की कहा है? जो बहोतेरी
भेट वैष्ण्वन सों लेंयगे। श्रीगोवर्डनगाथजी के यहां कोई बात को
टोटा नांही है। परंतु सगरे मारग के स्वामी महंत इतने इकटोरे
कहां मिलते? तासों सबकी नाक नीची तो करी,जानेंगे जो-हम भेट
के लिये इतने दिन सों वैठे हैं, श्रीर श्रीश्राचार्यजी को एक सेवक
शृद्ध इतनी मोहौर भेट न लीनी। सो जिनके सेवक पसे टेकी हैं,तिनके
गुरुकी कहा बात होयगी? सो ये सब या भांति सों जानेंगे। श्रीर

भावप्रकाश—तातें शिचापत्र में कह्यो है—'तदीयानां महद्दुःखं विजातीयेन संगमः' तदीय जो भगवदीय है, तिनकों और दुःख कछु नांही है। सो जेसो अन्यमारगीय विजातीय को संग को दुःख होय। तासों श्रीठाकुरजी तो निवाहें। जो विजातीय सों बोलनो नांही तब ही सख है। और जो बार्ता करे तो रस को तिरोधान रसामास निश्चय होय। तामों कृष्णदासजी मीराबाईके घर गये, इतनो कहनो परयो। तासों मुख्य सिद्धांत यह जनायों जो-स्वमार्गीय बिना काहू तें मिलनो नांही। और कदाचित मिलनो परे तो अपने धर्म कों गोप्य राखे।

सो श्रीगुसाईजी त्रापु चतुःश्लोकी में कहे हैं—
'विजातीयजनान् कृष्णे निजधर्मस्य गोपनं।
देशे विधाय सततं स्थेयमित्येव मे मतिः'।।१।।
सो एसे देश में जाय जहां कोई वैष्णव नांही होय, तहां त्रपने

धर्म कों प्रकट न करें, तब अपना धर्म रहे। सो काहतें ? जो-लौकिक हू में पनारों है। सो तासों, न्हायों होई सो बचिके चले। तासों उत्तम जनकों सब प्रकारसों बचनो परे। जैसे उत्तम सामग्री है ताकों अनेक जतनसों बचावे, तब श्रीठाकुरजीके भोग जोग रहें। तैसे ही बैष्ण्व धर्म है। तासों या धर्म की रज्ञा राखे तो रहै। यह सिद्धांत प्रकट कियो।

सो वे कृष्णदास एसे टेकी परम कृपापात्र भगवदीय हते।

वार्ताप्रसंग र—श्रौर श्रीगोदद्धंननाथजी को सिंगार बंगाली करते। सो श्रीश्राचार्यजीने श्रीगोदद्धंननाथजी को मीना के सव श्रामरन संमगय दिये हते। श्रौर मोरपन्न को मुकुट, काछिना बागा सव बनवाय दिये हते। वंगाली श्रीगोदद्धं ननाथजी की सेदा करते। जो भेट श्रीगोदर्द्धं ननाथजी के श्राद्यती सो वंगाली जोरिके सव श्रय-ने गुरुन के यहां पठावन लागे। सो जब श्रीश्राचार्यजी ने श्रीगोद-र्द्धं ननाथजी के मंदिर में कुष्णदास को श्रिधकारी किये, तव कृष्ण-दास मथुरा श्रागरे तें सामग्री लाय देते।

भावप्रकाश-और एक अवध्तदास श्रीआचार्यजी के सेवक हते। सो ब्रज में फिरयो करते. सो वे बढ़े कुपापात्र भगवदीय हते. सो अड़ींग के वासी हते। सो श्रवधूतदासजी कुमारिका के जुथ में है। सो रास-पंचाध्याई में जब श्रीठाकुरजी प्रकट भये, तब ये भक्त सगरे, स्वरूप की दरसन करिके नेत्र मंदिके योगी की नाई मगन होय गये। सो ये अक्तका प्रागट्य अवधूतदासजी को है। सो लीला में इनकी नाम 'केतिनी' है। सो अडींग में एक सनोदिया ब्राह्मण के घर जन्मे । जब ब्रज में अकाल परथी, तब मा बाप बनिया कों बेटा देके आप तो पूरव कों गये। पाछें श्रवधूतदास वरस पंद्रहके भये। तब वह बनियाको घर छोड़िके मधुरा में श्रायके श्रीत्राचार्यजी के दरसन करि विनती कीनी। जो-महाराज! मोकों सरन लीजिये। तब श्रीत्राचार्यजी आपु कहे जो-हमारे संग श्री-गोबद्धन को चलो जो-श्रीनाथजी के सान्निध्य सरन लेयंगे। तब श्रव-धृतदास श्रीत्राचार्यजी के संग श्रीगिरिराज त्रासे। पाछे श्रीत्राचार्यजी श्रापु श्रवधूतदास तें कहे, जी-तुम गोविंद्कुंड न्हाय लेहु। तब श्रवधु-तदास गोबिंद्कंड में न्हाय श्राये। पाछे श्रीत्राचार्यजी श्रापु गोविंद्-कुंड में स्नान करिके मंदिर में पधारे। ता समय श्रीगोवद्ध नधर कों राजभोग त्रायो हतो। तब समय भये भोग सराय, त्र्यवध्तदास कों बुक्तायकें श्रीगोबद्ध नधरके सान्निध्य बैठाय नामनिबेदन करवायो । तब

श्रवधूतदासने श्रीश्राचार्यजी सों विनती कीनी जो-महाराज ! मेरे मन में तो यह है जो मैं श्रीगोवर्द्ध ननाथ जी को हदयमें धरिके ब्रज में फिरों। तंब श्रीश्राचार्यजी श्रापु हाथमें जल लेके श्रवधूतदास के ऊपर छिरके। तब श्रवधूतदास जी की श्रजौिकक देह होय गई। सो भूख प्यास कश्रू देहाध्यास बाधा नांहीं करे, सो मानसी सेवा में मगन होय गये। पाले श्रीश्राचार्यजी ने राजभोग श्रारती कीनी।

सो वे श्रीगो बर्ड नधर को स्वरूप ऋपने हृदय में नख तें सिख पर्वंत धरिके ब्रज में सदा फिरते। सो स्वरूपानंद में सदा मगन रहते।

सो एसे करत बहुत दिन बीते। तब एक दिन श्रीगोवर्द्ध ननाथ नी ने श्रवधूतदास को जताई जो-तुम कृष्णुरास श्रविकारी सो
कहो जो-इन वंगालीन को निकासो। जो मोको श्रपनो वैभव बढ़ावनो है। श्रीर ये वंगाली मोकों भोग धरत हैं। सो इनकी चुटिया
में एक देवी को स्वरूप है सो मेरे पास वैठावत हैं। तासों इन बंगालीन को बेगि काढ़ो। तब श्रवधूतदास ने यह बात श्रपने मनमें रास्वी। सो एक दिन कृष्णुदास श्रीगोवर्द्धन सो मथुरा को जात हते,
सो मारग में श्रवधूतदासनें कृष्णुरास सो पूछी जो-तुम कहां जात
हो ? तब कृष्णुदास ने श्रवधूतदाससों कह्यो जो-मथुरा जात हों,जो
कह्यू सामश्री चहियत हैं।

तव श्रवधृतरास ने पूछी जो-श्रीनाथजी की सेवा कौन करत है ? तव कृष्णुरास ने कही जो-गंगाली सेवा करत हैं। तब श्रवधृत-रासनें कृष्णुरास सों कह्यो जो-श्रीगोवर्द्ध ननाथजीकी इच्छा बंगा लीन कों काढ़िवे की हैं। सो तुम वंगालीन कों काढ़ो। जो वंगालीन की खुटिया में एक देवी को स्वरूप हैं। सो जब बंगाली श्रीनाथजी कों भोग धरत हैं, तव खुटिया में ते निकासि के देवी कों पास बैठा-वत हैं। सो श्रीगोवर्द्ध ननाथजी कों सुहात नांही है। तासों वंगालीन कों वेगि काढ़ो। जो मोसों श्रापुने श्राक्षा करी हैं। तव मैं तुमसों कह्यो है।

तव रुष्णशस ने कहा जो-ये बंगाली श्रीश्राचार्यजी ने राखे हैं। तातें श्रीगुसाईजी श्राज्ञा करें, तब काढ़े जांय। तव श्रवधूत-दास कहें जो—तुम श्रड़ेल में जायके श्रीगुसाईजी की श्राज्ञा ले श्रा-बो। तासों जैसे बने तैसे इन बंगालीन को काढ़ो।

तव कृष्णदास मथुरा जात हते सो श्रडींग तें फिरि के श्री-

गोवर्द्धन श्राये। सो श्रायके सगरे वंगालीन सो कही, जो-में श्रड़ेल में श्रीगुसांईजी के पास जात हों,सो कछू काम है। पाछे सगरे सेवक, पोरिया, वजवासिन सों कहे, जो तुम सावधान रहियो। मैं श्री-गुसांईजी के पास श्रड़ेल जात हों।

ता पाछे श्रीगोवर्द्ध ननाथजी सो बिदा होयके रुब्णदास अड़ेल कों चले। सो दिन पन्द्रह में रुब्णदास अड़ेल में श्रीनुसाईजी के पास आये। तब श्रीगुसांईजी कों दंडवत किये।

पाछे श्रीगुसांईजी पूछे जो-कृष्णदास ! तुम श्रीनाथजी की सेवा छोड़िके को श्राये ? तव कृष्णदास ने कही, जो-श्रीगोवर्द्धन-नाथजी को श्रपनो वैभव वढ़ावनो है, श्रीर बंगालीन की चुटिथा में एक देवी है, सो राजभोग के समें बैठावत हैं। श्रीर जो भेट श्रावत हैं सो सब वृंदावन में श्रपने गुरून को पठाय देत हैं। सो श्रवही तें काहू को मानत नांही हैं। सो श्रागे बहोत दिन तांई वंगाली रहेंगे तो भगड़ो बढ़ेगो। तासों बंगालीन को श्रापु काढ़िवे की श्राज्ञा दीजिये, सो मैं जाय के कांढ्गो।

तव श्रीगुसांई जी श्रापु कृष्णदास सों कहे जो-श्रीगोपीनाथजी पहेलो परदेस पूरवको कियो हतो, सो एक लक्त रुपया पूरव सो भेट आई हती। सो श्रीगोपीनाथजी प्रथम अड़ेल में आयके कहे। जो-यह पहले परदेस की भेटश्रीगोवर्द्धननाथजी की है। सो यह कहिके लच्च रुपया लेके श्रीगोपीनाथजी श्रीजीद्वार पधारे, सो तहां रूपे सोने के थार. कटोरा श्रीनाथजी कों कराये। ता पाछे सेवा सिंगार करि श्रीगोपीनाथजी श्रडेलमें श्राये। तब बंगाली सब मिलिकें सगरे थार कटोरा द्रव्य वृंदावन में अपने गुरून के यहां पठाय दिये। सो सब समाचार हमारे पास श्राये परि हम कहा करें ? जो बंगालीन कों श्रीत्राचार्य जी ने राखे हैं। सो तासी बंगाली कैसे निकसेंगे। तब कृष्णदास ने कह्यो जो-महाराज ! श्रीगोवर्द्धननाथ जी की इच्छा पसी है जो-वंगालीन को निकासिव की। तासी आपु या बातमें बोलो मति। तासों में जैसे बनेगी वैसे बंगालीन कों काढ़ंगी। तब श्रीगु-सांईजी कहे, जो अवश्य, बंगालीन की निकास्यो चहिये। जी-बहुत दिन रहेंगे तब भगरो करेंगे। तब कृष्णदास ने कही जो-महाराज ! मोकों दोय पत्र लिखि दीजिये। सो एक तो राजा टे। डरमञ्ज के नाम को, श्रौर एक राजा बीरबल के नाम को ।

तव श्रीगुसाई जी श्रापु दोय पत्र लिखि दिये। जो कृष्ण्दास श्रीगोवर्डन में हैं सो ये तुमसों कहे, सो करि दीजो। जो हमकों बंगाली काढ़ने हैं, श्रीर सेवक राखने हैं। श्रीर कृष्ण्दास श्रीगोवर्डनाथजी के श्रिषकारी हैं, तासों ये करें सो हमकों श्रमाण है। सो यह लिखि के कृष्ण्दास कों दोऊ पत्र दिये। तव कृष्ण्दास श्रीगुसाई-जी कों दंडवत करिके चले, को कल्लुक दिन में श्रागरे में श्राये। तव राजा टोडरमल कों श्रीर वीरवल कों दोऊ पत्र श्रीगुसाई जी के हस्ताचरके दिखाये, तव उन कि हो, जो-तुम कही सो हम करें। तव कृष्ण्दास नें कही, जो-ग्रय तो में श्रीनाथजीद्वार वंगालीन कों काढिवे कों जात हूँ। जो कदाचित् वंगालीन के गुरु श्रीवृन्दाचन में हैं सो देसाधिपति के श्रागे टुकारें तव उनकी ठीक राखियो। तब उन दोऊ जनेत ने कही, जो-तुम जाउ। तुमकों श्रीगुसाई जी की श्राहा होय सो करो। जो हम ठीक राखेंगे।

पाछे कृष्णदास आगरे तें चले सो मथुरा आये। पाछे मथुरा तें श्रीगोबद्ध न श्राये। तहाँ मारग में श्रवधतदास निले। तब श्रव-धनदास ने कही, जो-ऋष्णदास ! ढील क्यों करि राखी है ? जो-श्रीनाथजी को अपनो दैभव बढावनो है। तासों बंगालीन को बेगि काढो। जो श्रीगोवईनधर की इच्छा है। तब कृष्णदास ने कही, जो-मैं श्रीगुलांईजी की ऋजा ले आयो हूँ। श्रीर श्रव जातही वंगालीन कों कादन हूँ। सो यह कडिके कु गादास चले, सो श्रीवाथजीहार श्राये। सो रुद्रकंड ऊपर श्राय वंगालीन की स्रोंपरी में श्राँच लगवा प दीनी । तव सोर भयो । सो सगरे वंगाली श्रीनाथजी की सेवा छोड़ि के परवत तें नीचे उतरि के ऋपनी ऋपनी भोंपरी में ऋषे, सो ऋग्नि वुभावन लागे । तव कृष्णदास ने श्रीगोवर्द्धननाथजी के मंदिर में सव और अपने मनुष्य अजवासी दोयसे राखे (हते) सो बैठारि दिये। श्रीर कह्यो, जो-कोई बंगाली पर्वत ऊपर चढ़ें ताकों तुम चढ़न मत दीजो । श्रीर ब्राह्मण सेवक भीउरियान सो कहे. जो-तम श्रीनाथजी की सेवा में सावधान रहियो । तब यह कहिके कृष्णदास परवत तें नीचे हाथ में लक्टी लेके ठाड़े भये।

पाछे वंगाली श्राग्नि बुक्ताय के सगरे श्राये, सो पर्वत ऊपर मंदिर में चढ़न लागे। तव कृष्णदास ने उन बंगालीन सों कह्यो, जो-श्रब तिहारो काम सेवा में नाहीं है। जो हमने श्रीर चाकर राखे हैं.

सो सेवा करन को गये हैं। तव बंगालीन ने लरिवे की तैयारी करी. श्रीर कह्यो. जो-हमारे ठाकर हैं, जो हमकों श्रीश्राचार्यजी मह प्रभननें राखे हैं। सो तब लराई भई। पाछे कृष्णदास ने बंगालीन कों भजाय दिये। तब सगरे बंगाली भाजे। तब प्रथराजी में श्राय के रूपसना-तन सों सगरी वात कही। जो-ऋष्णदास जाति को शद्ध, सो सगरेन की भौंपरी जराय दीनी। श्रीर सबनकों मारि के सेवा में ते बाहिर काढि दिये हैं। सो या प्रकार बात करत हते, इतने में कृष्णदास हू रथ पर चढिके पचास ब्रजवासी हथियारवंध संग ले श्रीमथराजी में श्राये. सो पहले रूपसनातन के पास श्राये। तव रूपसनातन ने कृष्णदास सो खीजि के कहा। जो-क्योरे! शद्ध! तैने इन ब्राह्मणन कों क्यों मारबो है ? जो-यह बात देसाधिपति सनेगो. तव त कहा जुवाव देयगो ? तब कृष्णुदास ने कह्यो, जो-हूँ तो शुद्र हों। परि मैं ब्राह्मणन को सेवक तो नांही करत हों। तुमह तो अग्निहोत्री ब्राह्मण नांही हो। तुमह तो कायस्य हो, कायस्य होयके इन ब्र.स्रणन को दंडवत कराय सेवक करत हो, सो तुमह जवाब देत में बहोत दुःख पायोगे। जो-तुमसं जुवाब न बनेगो। श्रीर मैं तो जुवाब दे लेडंगो. जो-तिहारो मन होय तो चलो। देखो तो सही, जो तुमसी जुवाव होत है ? जो कैसे करत हों ?

सो यह कृष्णदास के वचन सुनिके रूपसनातन ने कही, जोतुम जानो श्रोर ये जाने । जो हमतो कछू जानत नांही हैं । सो या
प्रकार रूपसनातन सगरे बंगालीन के गुरु हते, सो तिनने यह वात
कही । तव सगरे बंगाली निरास होय के मथुरा के हाकिम के पास
जायके यह बात कही । जो-कृष्णदास ने हमकों श्रीगोचर्डननाथजी
की सेवा में ते काढ़ि दिये हैं । तासों तुम कोई प्रकार सों हमकों
रखाय देउ । यह बात करत हते, इतने ही में कृष्णदास हाकिम के
पास श्राये । सो कृष्णदास को तेज देखत ही वह हाकिम उठि के
कृष्णदास कों पूछि, पास बैठाय के कही, जो-तुम बड़े हो, श्रोर श्रीगोवर्डननाथजी के श्रिधकारी हो । तासों तुम इन बंगालीन को गुन्हा
माफ करो । श्रव भई सो तो भई । परि श्रव इनकों फेरि राखो, जोसेवा करें । तब कृष्णदास ने कही, जो-श्रव तो हम इनकों नांही
राखेंगे, श्रव ये हमारे चाकर नांही । ये चाकर होय लिये कों तैयार
भये । इनकी भौंपरी जिर गई, तो हम इनकी भोंपरी श्रोर बनवाय

देते। परन्तु ये सगरे श्रीगोवर्डननाथजों की सेवा छांड़ि पर्वत तें नीवे क्यों उतिर श्राये ? तासों श्रव इनको सेवा में काम नांही है। श्रीर श्रापु कहत हो, जो-इनकों राखों। सो श्रव हम या बात को पत्र श्रीगुसांईजी को लिखेंगे। सो वे कहेंगे, तैसो करेंगे। तब वा हाकिम ने कही, जो-श्राछी वात हे, जो तुम श्रीगुसांईजी को लिखो, तव छप्णदास श्रीनाथजीद्वार श्राये। ता पाछे वे बंगाली वृंदाबन में रहे। सो ता पाछे फेरि एक दिन सगरे बंगाली मेले होय देसाधिपति के पास श्रागरे में श्रायके छप्णदास की जुनली करी। तब देसाधिपति श्रकवर पात्साह ने कही, जो-इण्णदास कीन है ? जो-इन बाह्मणन को पूजा में ते काढ़े। सो उनकों वुलावो।

तव राजः टोडरमल ने श्रोर बीरवल ने श्रकवर पात्साह सीं कह्यो, जो-श्रीगोवर्द्धननाथजी ठाकुर श्रीविद्रलनाथजी श्रीगुसाईजी के हैं। सो पहले ये बंगाली सेवा में राखे हते सो इनकों खरची देते। जो अब इनकों काहि दिये हैं। तब देसाधिपति ने कही, जी-बंगाली भूठि चुगली करत हैं। जो च कर को कहा है ? तासों कृष्णदास को वुलाय के कहो, जो-उनको मन होय तो राखो। तब देसाधिपति के मनुष्य कृष्णदास कों लेवे कों श्रीगिरिराज श्राये। सो कृष्णदास ने तो पहले ही सुनी हती, सो रथ ऊपर चिहके दस बीस आदमी लेके देसाधिपति के मनुष्यन के संग श्रागरे में श्राये। तव कृष्णदः स राजा टोडरमल श्रीर बीरवल सो मिले। तब राजा टोडरमल श्रीर बीरबल ने कहा। जो-वंगालीन ने चुगली करी हती, सो हमने कहि दीनी है। श्रीर फेरि हू श्राज कि देंग्गे, जो-श्राज़ को दिन तुम यहां रहो। तव कृष्णदास उहां रहे । तब राजा टोडरमल श्रीर बीरवल दरबार के समय देसाधिपति के पास श्राय श्रकवर सो कहे, जो-कृष्णदास श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के श्रधिकारी श्राये हैं. श्रोर उनको मन बंगालीन कों राखिवे को नांही है। जो और चाकर राखे हैं, और ये तो काढे हैं। तब देसाधिपति ने कही, जो-श्रास्त्रो, उनको मन होय सो ताकी चाकर राखें। यामें भूठो भगरो कहा है। तासों बंगालीन कों काढि देउ। तब राजा टोडरमल और बीरबल ने आयके बंगालीन सों कही जो-देसाधिपति को हुकम तुमकों काढ़ि देवे को भयो है. तासों तम चुप होयके चले जाउ । जो-भगरो करोगे तो दुःख पावोगे। तासों हमने तुमकों समुभाय दियो है।

तव सगरे वंगाली निरास होयके चले आये। सो श्रीवन्दावन में रहे। और कृष्णदास राजा टोइरमल और वीरवल सो विदा होय-के चले श्राये. सो श्रीगिरिराज ऊपर श्राये। ता पाछे दोय कासिद वलाय के श्रीग्साईजी की विनती पत्र लिख्यो. तामें यह लिख्यो. जो वंगालीन को श्राप की श्राज्ञा तें काहे. ताको देखाधिपति सो जवाब होय चुक्यो है, जो श्रब सगरो मिटि गयो है। श्रौर वंगाली भड़े राजद्वार तें परि चुके हैं। तासों अव आपु क्रपा करिके पध रिये। सो दोय जोड़ी कासिद की श्रीगुसांईजी के पास गई। तव श्रीगुसांई-जी आप पत्र बांचि अड़ेल तें वेगि ही पधारे, सो श्रीनाथजीहार श्रायके कृष्णवास को वुलाय श्रीगोवद नगथजी के सन्मान श्रध-कारी को इसालो उढ़ायो। श्रीर श्रीग्सांईजी शापु श्रीमुखतें कहे, जो-कृष्णदास ! तुमने बड़ी सेवा करी है, जो-यह काम तुमही तें वने जो वंगालीन को काढ़े। तासों अव सगरो अधिकार श्रीगोवद्ध न-नाथजी को तुमही करो । हमह चुकें तो कहियो, जो-कोई व त को संकोच मित राखियो। जो सगरे सेवक टहलवान के ऊपर तिहारो हुकुम, श्रौर की कहा है ? जो ऐसी सेवा तुम ही करी, जो तुम श्री-गोवर्द्ध ननाथजी सों कहोगे सोई करेंगे। तम श्रीत्राचार्यजी के कृपा-पात्र हो, सो तिहारी आज्ञा में (जो) चलेंगे तिन सबन को भलो होयगो। तासों श्रव तम श्रीगोवद्ध ननाथजी की सेवा भली भांति सों करियो। सो सावधान रहियो।

पाछे कृष्णदास श्रीगुसांईजी (श्रीग) श्रीगोवर्द्ध ननायजी कों साष्टांग दंडवत करिके श्रधिकार की सगरी सेवा करन लागे। ता दिनतें श्रीनाथजी के श्रधिकार की गादी विछ्वे लगी। श्रीगुसांईजी की श्राह्मा तें कृष्णदास गादी ऊगर बैटते। ता पाछे वं गालीन ने सुनी जो-श्रीगुसांईजी श्रीगोवर्द्धन पधारे हैं, श्रीर सिगार करत हैं। सो सगरे वं गाली पिलके श्रीगुसांईजी के पास श्राये। पाछे विनती करिके कहे, जो-हमकों श्रीश्राचार्यजी ने श्रीगोवर्द्ध ननाथजी की सेवा में राखे हते, सो कृष्णदास नें काढ़े हैं. तासों श्रापु फेरि हमकों सेवा में राखे। तब श्रीगुसांईजी कहे, जो-तुम सगरे श्रीनाथजी की सेवा छोड़िके परवततें कीचे उतरि श्राये, सो दोष तिहारों हैं। श्रीर श्रव श्रीगोवर्द्धननाथजी की इच्छा तुमकों राखिवे की नाहीं हैं, तासों श्रव तुमकों राखे न जाय।

पाछे सगरे वंगाली बहोत विनती करन लागे,जो-तुम हमसों सेवा मित करावो, परन्तु अव हम खाँय कहा ? जो-श्रीनाथजी की सेवा पीछे हमारो खानपान को सब सुख हतो, तासों हमकों कछू और सेवा टहल वतावो। तथा कोई आर श्रीटाकुरजी वतावो,जासों हमारो निर्वाह चल्यो जाय। तब श्रीगुतांईजी आपु श्रीगोपीनाथजी के सेव्य श्रीमदनमोहनजी कों देके कहे, जो-इनकी सेवा तुम करो। सो तव वंगाली श्रीमदनमोहनजी कों लेके श्रीकृन्दावन में आयके सेवा करन लागे।

भावप्रकाश - सो काहेतें ? जो-वलदेवजी मर्शदारूप । सो तिन के सेव्य ठाकुर हू मर्थादारूप । सो बंगालीन कों मर्यादा की पूजा है, तासों दिये । और श्रीगुसांईजी ने फगरों हू मिटाय दियो ।

ता पाछे श्रीगुसांईजी ने सांचोरा गुजराती ब्राह्मण भीतरिया सेवा में राखे। सो मुजिया भीतरीया रामदास कों किये।

भावप्रकाश—हो रामदास ब्राह्मण सांचोरा गुजरात में रहते। ये लीला में श्रीचन्द्रावलीजी की सखी हैं। सो लीला में इनको नाम 'मनोरमा' है। सो सात्विक भाव। श्रीचन्द्रावलीजी की श्राह्माकारी। जैसे श्रीस्वामिनीजी श्रीठाकुरजी की लीला में लिलता मध्याजी परम चतुर। सो श्रीगोवद्ध ननाथजी के कृपापात्र लिलताकप कृष्णदास सब होर हकम करें, तसे मनोरमा रूपसों रामदास मुखिया भीतरिया श्रीगुसाईजी के श्रागे सब टहल करें। सो (मनोरमा) रामदास गुजरात में एक सांचोरा ब्राह्मण के यहाँ जनमे। सो बरस बीस के भये। तब माता पिताने देह छेड़ी।

ता पाछें रामदासजी श्रीरण्छोड़जी के दरसन कों गये। सो श्रीश्राचार्यजी के दरसन भये, ता समय श्रीश्राचार्यजी कथा कहत हते।
सो कथा श्रीश्राचार्यजी के श्रीमुखतें सुनिके रामदास कों ज्ञान भयो,
जो-श्रीश्राचार्यजी श्रापु साज्ञात ईरवर हैं, इनकी सरन रहिये तो
कृतारथ होय। सो यह मनसें निश्चय कियो। ता पाछे श्रीश्राचार्यजी
श्रापु कथा कि चुके। तब रामदास ने दंडवत करिके विनती कीनी,
जो-महाराज! मोकों सरन लीजे। तब श्रीश्राचार्यजी श्रापु कहे, जोजाश्रो न्हाय श्रावो। तब रामदास न्हाय श्राये। तब श्रीश्राचार्यजी ने
रामदास कों नाम निवेदन करवायो। ता पाछे रामदास सों कहे, जोश्रव तुम भगवत् सेवा वरो। तब रामदास ने कही, जो-मेरे पिता के

ठाकुर मेरे पास हैं, सो आपु आज्ञा देउ तैसे में सेवा करूं। तब श्रीआचार्यजी आपु रामदास के श्रीठाकुरजी को पंचामृत स्नान कराय,
दिये। ता पाछे रामदास कछुक दिन श्रीआचार्यजी के पास रहे, सो
सेवा की रीति भांति सीखे। ता पाछे रामदास ने श्रीआचार्यजी सो
विनती कीनी, जो-महाराज! शास्त्र तो मैं कछु पठ्यो नांही हो, परन्तु
आपके प्रनथ पढ़िवे की इच्छा अभिलाषा है। तब श्रीआचार्यजी महाप्रभुन ने रामदास कों अपने प्रमुख पढ़ाये। तब रामदावजी के हृद्य में
बज की लीला स्फुरी, सो रामदास ने यह कीर्तन श्रीआचार्य के आगे
गायो। सो पद—

राग गोरी - चित सखी चित ऋहो अज पैंठ तगी है, जहां

बिकात हरिस्स प्रेम्।'

या प्रकार के रसक्ष पद रामदास ने बहोत गाथे, सो सुनिके श्रीद्याचार्यजी द्वांत प्रसन्न भये। तब रामदास श्रीद्याचार्यजी सों विदा होयके दंडवत करि गुजरात में अपने घर आयके बहोत दिन ताई सेवा कीनी। ता पाछे एक दिन एक वैष्ण्य रामदास के घर आयो। तब रामदास ने प्रीतिसों वैष्ण्य को अपने घरमें राख्यो। पाछे रामदास ने कही, जो-वैष्ण्य को संग दुर्लभ है। सो तुमने बड़ी कृपा करी, जो-तुम मेरे घर पधारे। सो तब वैष्ण्य ने कही, जो संग करिवे लायक तो पद्मनाभदासजो हैं, जो एक च्रण्य हू संग होय तो भगवन कृपा होय। सो सुनत ही रामदासजी के मन में यह आई,जो पद्मनाभदास को संग करूं। ता पाछे चारि दिन रहिके वह वैष्ण्य तो गयो। तब रामदासजी श्रीठाकुरजी को पधराय के पद्मनाभदास के घर कनीज में आये। सो पद्मनाभदास प्रीति सो रामदास को महीना एक राखे, सो भगवदवार्ता में मगन होय गये।

तब रामदासजी ने कही, जो-जैसी तिहारी बड़ाई सुनी हती, तैसेही तिहारे संग तें सुख पायो । सो अब में श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के दरसन किर आर्फ । तासों मेरे ठाकुर कों तुम राखो । तब पद्मनाभदास-जी ने रामदास के ठाकुर, श्रीमथुरेशजी के सच्याजी के पास बैठारे । श्रीर इहां श्रीगुसाईजी आगु प्रसन्न होयके रामदास कों मुखिया किये, सो जनमभिर श्रीनाथजी की सेवा रामदास ने मन लगाय के कीनी । सो या प्रकार रामदासजी रहे । ता पाछे (जब) पद्मनाभदासजी की देह छूटी तब श्रीगोवर्द्धननाथजी के पास श्रीठाकुरजी कों बैठारे । सो

सदा श्रीनाथजी के पास रहे।

ता पाछे श्रीगुसांईजी ने श्रीगोवर्छननाथजी की सेवा को विस्तार वढ़ायो। सो राजसेवा करन लागे, जो-भोग सामग्री को नेग कियो, सेवक बहोत राखे, सो दरजी, सुनार, खाती सगरेन को नेग करि दियो। श्रीर भंडागी (श्रिधकारी) राखे सो भंडारी को गादी तिकया। या प्रकार श्रीगोवर्छ ननाथजी की ईश्वरता वढ़ाये। श्रीर सगरे सेवकन की ऊपर कृष्णदास श्रधकारी को मुख्या किये. सो जो काम होय सो पूछनो। सो श्रीगुसांईजी तो सेवा सिंगार करि जांय, श्रीर काहूसों कछु कहें नाहीं। कोई वात कोई सेवक श्रीगुसांईजी सो पूछे तब श्रीगु सांईजी श्राप कहें जो-कृष्णदास श्रधकारी के पास जावो। जो हम जांने नाहीं। सो या प्रकार मर्यादा राखी।

या भांति सों कृष्णदास को वैभव भारी और हुकम भारी। सो जहां चलें तहां रथ, घोड़ा, वैल, ऊंट, गाड़ी, सौ पचास मनुष्य संग। सो कृष्णदास अधिकारी सब देसन में प्रसिद्ध भये। सो कृष्ण-दास नित्य नये पद करिके श्रीगोयर्द्ध नथर कों सुनावते। सो ऐसे कृपापात्र भगवदीय हते।

वार्ताप्रसंग ३—श्रौर एक दिन श्रीगोवर्द्ध ननाथजी ने कृष्ण-दास को श्राह्म दीनी, जो-स्यामकुम्हार को मृदंग समेत संग लेके परासोली सेन श्रारती पीछे जैयो, तहां रासलीला करेंगे। तब श्री-गोवर्द्ध ननाथजी को दंडवत करिके कृष्णशास परवत तें नीचे श्राये। ता पाछे श्रीगोवर्द्ध ननाथजी स्थामकुम्हार सीं कहे, जो-तुमको जेहां कृष्णदास कहें,तहां मृदंग लेके जैयो। सी या प्रकार स्थामकुम्हार कों श्रीनाथजी श्राष्ट्र शाह्म किये।

भावप्रकाश-सो या प्रकार स्यामकुन्हार को श्रीनाथजी आपु आज्ञा किये सो यातें, जो लीलामें स्यामकुन्हार विसाखाजी की सबी है। तहां लीला में इनको नाम 'रसतरंगिनी' है। सो इनकी मृदंग की सेवा है। सो एक समय रसतरंगिनी सेन किये हते, सो विसाखाजी को मन गान करिवे को भयो। तब रसतरंगिनीकों जगायके कहे जो-तू मृदंग बजाब, सो तब मृदंग बजायो। तब विसाखाजी गान करन लागी। सो श्रलसातें रसतरंगिनी चूकि जाय। तब विसाखाजी कोध करके कहे, जो-श्राज कैसें बजावत है ? तब रसतरंगिनी ने कह्यो जो-मोकों नींद श्रावत है । श्रीर तिहारो मन तो गान करिवे को है, सो कैसे बने ? तब विसाखाजी मृदंग आपुही लिये और कोध

करिके विसाखाजी ने रसतरंगिनी सों कहां। जो-तू मेरी सखी नांही है। सो जायके तू भूमिमें जनम लेउ। श्रहंकार करिके बोली सो ताकों यही दंड है। तब ये महावन में एक छुम्हार के घर जन्मे। सो स्यामकुम्हार नाम परयो। सो सगरे समाज में चतुर हते। श्रीगुसाईजी आपु इनकों बुलायके श्रीनवनीतिप्रयजी के पास राखे। तब इन स्यामकुम्हार को नामनिवेदन करवायो। जब श्रीगोवर्द्ध ननाथजी को वैभव बढ्यो तब कुष्णदास के मनमें श्राई जो मृदंगी चिह्ये। तब श्रीगोवर्द्ध नधर कहे जो-श्रीगोकुल में स्यामकुम्हार है, सो मृदंग श्राछी बजावत है। ताकों श्रीगुसाईजी को कहिके यहां राखो। तब कुष्णदासने श्रीगुसाईजीसों कह्यो जो-स्यामकुम्हार को श्रीगोवर्द्ध नधरकी सेवामें राखों? जो-यह इच्छा प्रभुन की है। तब श्रीगुसाईजी श्रापु स्यामकुमार को श्रीगोकुल तें बुलायके श्रीनाथजी की सेवामें राखे। सो ता दिन तें स्यामकुम्हार श्रीनाथजी के श्रागे मृदंग बजावतो। सो या प्रकार स्यामकुम्हार श्रीगोराज रह्यो।

तव कृष्णणदास ने स्यामकुम्हार की वुलायके कहा, जो श्रीगोवर्द्ध ननाथजी की इच्छा आजु पराकोली में रास करिवे की है,
सो मृदंग ले आवो, सेन आरती पीछे चलेंगे। तव स्यामकुम्हारने
कहा जो-मोहुकों आज्ञा दीनी है,तासों मृदंग लेके तिहारे पास आयो
हं। सो जब सेन आरती श्रीगोवर्द्धननाथजीकी होय चुकी,तब कृष्णदास स्यामकुम्हार को लेके परासोली में चंद्रसरोवर है,तहां आये।
तहां देखे तो श्रीगोवर्द्धनधर और श्रीस्वामिनीजी सगरी सखीन सहित
विराजे हैं। तब श्रीगोवर्द्धनधरने स्यामकुम्हार सों कही जो-तू तो
मृदंग बजाव,और कृष्णदास सों कहा जो-तू कीर्तन गाव। सो क्षेत्र
सुद १५ पून्यों के दिन रात्रि प्रहर डेढ़ गई, उजियारी फैल गई सो
अलीकिक रात्रि भई। तब स्यामकुम्हारने, मृदंग बजायो। सो वसंत
ऋतु के सुंदर फूल लतानसों फूलि रहे हैं। सो श्रीगोवर्द्ध नधर श्रीस्वामिनीजी सिहत नृत्य करन लागे। ता समय कृष्णदासने यह पद
गायो। सो पद—

राग केंदारो १-'श्रीवृषभाननंदनी नाचत लाल गिरिधरन संग, लाग डाट उरप-तिरप रास रंग राच्यो।'

सो यह पद सुनिके श्रीगोवर्ड नधर प्रसन्न होयके श्रपने श्री-कंठ की प्रसादी कुंद कुसुमन की माला दीनी । सो कृष्णदास श्राने परम भाग्य माने-सो रोमरोम में श्रानंद भरि गयो। सो तव रस में मगन हो गके यह पद गायो। सो पद—

राग मानव १-'खलाग लागिन उरप तिरप गति नट वन ब्रज-ललना रातें। अपने कंठ की श्रमजन दलमिल माला देत कृष्णदासें।' २--'तताथेई रात मंडल में।' -'चंद गोविंद गोपी तारागन।' ४--'सि-खबत पिय कों मुरली बजाबत।'

सो या प्रकार वहोत कीर्तन कृष्णदासजी गाये। तन स्यामकुम्हार मृदंग बहोत सुंदर वजायो। सो श्रीगोवर्द्धनधर, श्रीस्वामिनीजी सगरे वजमकन सहित पास श्रद्भुत मृत्य किये। सो श्रीश्राचार्यजी महाप्रभुन की कानि तें कृष्णदास पर श्रीगोवर्द्ध नधर एसी
कृपा करते। ता पाछे श्रीगोवर्द्ध नधर श्रीखामिनीजी सहित सगरे
वजमक श्रंतधीन भये। तव कृष्णदास श्रीर स्यामकुम्हार मृदंग लेके
गोपालपुर श्राये, सो कृष्णदास ने समे २ के कीर्तन बहुत किये।

वार्ताप्रसंग ४-श्रीर एक दिन स्रदासजीने कृष्णदाससों कही जो-कृष्णदास ! तुमने जितने कीर्तन किये ताम मेरी छाया श्रावत है। तव कृष्णदासने कही,जो-श्रवके एसो पद करूं सो तामें तिहारी छाया न श्रावे। पाछे कृष्णदास एकांत में वेठिके विचार किये एकाश्र मन करिके, जो-स्रदास जो वन्तु न गाये होंय सो गावनो, यह विचार किये। सो जा लीला को विचार कियो ताही लीला के पद स्रदासजी (नें) गाये हैं। सो दान, मान,श्रीर गायन को वर्णन सब लीला के पद स्रदासजीने गाये हते। सो कृष्णदासजी विचार करत हारे। मनमें महाविता भई। सो कृष्णदासजी कों प्रहर एक गयो, सो हारिके उठि वैठे। जो कागज लेखनी द्वारा कलम धरिके महा-प्रसाद लेन गये। तव श्रीगोवद नधर श्रायके पद पूरो करि गये। सो पद—

राग गोरी १-- 'आवत बने कान्ह गोप बालक संग नेचुकी-खुर- रेनु छुरित अलकावली ।'

यह पद लिखिके आपु तो पधारे। सो 'नेचुकी' गायन को वर्णन स्रद्स्तजीने नांही कियो हतो। जो 'नेचुकी' गाय, सो कहिये जो-पहले व्यांत होय,ताको स्नेह बछुरा ऊपर बहोत होय। सो एसी नेचुकी गाय काहू सखा ग्वाल सो विरत नांही हैं, सो वारंबार श्रपने बछुरा के तांई घर को ही भाजत है। जो एसी नेचुकी के जुथ मेंश्री-

ठाकुरजी श्रापु पधारे हैं। तव नेचुकी गायकी खुर रेनु मुख पर श्रल कन पर लगी हैं। सो यह श्रीठाकुरजी श्रापु एक तुक करि कागज के ऊपर लिखिके पधारे। ता पाछे कृष्णदास महाप्रसाद श्रानंद सों लेके श्राये सो कीर्तन पूरों किये। सो पड़

राग गोरी १-'आवत बने॰।'

सो या प्रकार कीर्तन पूरो किरके कृष्णदासजी प्रसन्न होयके स्रदासजी के पास श्राये, इसत-इसत । तब स्रदासजी ने पूछी जो श्राज बहोत प्रसन्न इसत श्रावत हो, सो कहा नौतन पद किये ? तब कृष्णदास नें कहाों जो-श्राज एसो पद कियों है, तामें तिहारे पदन की छ,या नांही हैं। जो वस्तु तुमने गाई नहीं हैं। तब स्रदासजी कहें जो-तुम मोकों बांचिके सुनावों तो सुनों। तब कृष्णदास (ने) पहली ही तुक कही जो-ताही कों सुनिके कृष्णदास सों स्रदासजी बोले जो-कृष्णदास ! मेरे तिहारे वाद है। कछू तिहारे वापसों विवाद नांही हैं। सो यामें तिहारों कहा हैं ? जो मैने नेचुकी नांही गाई सो प्रभु कहि दिये। श्रीर तो श्रीश्रंगके वरनन के मेरे हजारन पद हैं, सोई तुमने गायके पूरन किये हैं। यह स्रदासजी के बचन सुनिके कृष्णदासजी चुप होय रहे।

भावप्रकाश-सो तहां यह संदेह होय जो-कृष्णदासजी तो लिलाजी को स्वरूप हैं, ऋौर श्रीगोवद्ध ननाथजी कृष्णदास की पज्ञ कियो,सो पद बनाये। तोहु सूरदासजी सों न जीते। ताको कारन कहाहैं?

तहां कहत हैं, जो-ऋष्णदासजी लिलतारूप हैं। सो तैसे ही सूर-दासजी चंपकलतारूप हैं। परंतु अपनो अधिकार—भेद हैं। सो लीलाइ में श्रीलिलताजी की सेवा श्रेष्ठ हैं। तैसे ही यहां 'सेवा की भांत तें' कृष्ण-दास श्रेष्ठ। सो सगरे सेवकन की सेवा में चोकसी, सगरी वस्तु समा-रती, सेवा को मंडान विस्तार करनों। यामें ऋष्णदास परम चतुर। जैसे सुनार सों दरजी की सेवा न होय और दरजी सों सुनार के आभू-षन को काम न होय। सो सब अपनी अपनी सेवा में चतुर हैं। और श्रीस्वामिनीजी की सखी दो क प्रिय हैं। तासों श्रीगोवर्द्धननाथजी की प्रीति तो दोउन के ऊपर है। परन्तु कृष्णदास के मन में रंचक अहं कार आयो, जो-में इ कीर्तन बहोत किये हैं।

सो वे कृष्णदास श्रीश्राचार्यजी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हते। वार्तात्रसंग ४-और एक समय श्रीगोवर्क ननाथजी के मंदिरमें सामग्री चिहयत हती, सो तब कृष्णदास गाड़ा लिवाय श्रापु रथपर श्रसवार होयके श्रीगोवर्ड न सों, श्रागरे श्रागरे । सो जब श्रागरे के बजार में गये, तहां एक वेस्या श्रपनी छोरीकों नृत्य सिखावत हती। सो वह छोरी परम सुंदर वरस वारह की हती, कंदहू परम सुंदर हतो। सो गाननृत्य में चतुर वहोत हती। सो वह वेस्या ताल टप्पा गावत हती। सो वह छोरी को गान कृष्णदास के कानपें परयो हतो सो कृष्णदास के मनमें वैठि गयो, सो प्रसन्न होय गये। तब कृष्णदास ने तहां श्रपनो रथ ठाढ़ों कियो। सो भीड़ सरकायके वा छोरी को कप देखे, सो तहां गान सुनिके मोहित होय गये।

भावप्रकाश—तहां यह संदेह होय जो-कृष्णदास श्रीत्राचार्यजी महाप्रभुन के कृपापात्र सेवक वेस्या के गान पर मोहित क्यों भये ? जो ये तो श्रीठाकुरजो के ऊपर मोहित हैं। सो उनकों ऋष्सरा देवांगना तुच्छ दीसत हैं। और श्रीत्राचार्यजी ऋापु जलभेद प्रथमें कहे हैं, जो-

> 'वेश्यादिसहिता मत्ता गायका गर्नासंज्ञिताः। जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीविनः॥

वेस्यादि सहित गायक भाट, डोम, नीच को गान सूकरके गड़े-ला के जलवत है। सो वामें न्हाय, पीचे, सो जैसें नीच की गानरस पीवे। या प्रकार के दोष श्रीस्राचार्यजी कहे हैं।

सो कृष्णदास परमज्ञानवान मर्यादा के रक्तक। सो ये वेस्याके गानपें रीमे ? सो इनकी देखादेखी करे सो बहिमुंख होय। ये तो सब कों सिक्ता देवे कों उद्धार करन कों प्रगटे हैं, तासों ये कृष्णदास वेस्या के ऊपर क्यां रीमे? यह संदेह होयतहां कहत हैं, जो-यहां कारन श्रीर हैं। जो-यह वेस्या की छोरी लीला संबंधी देवी जीव लिलताजीकी सखी हैं, सो लीला में इनको नाम 'बहुभाषिनी' हैं। सो एक दिन लिलताजी श्री ठाकुरजी के लिये सामग्री करन हती, तब लिलताजी ने बहुभाषिनी सों कही, जो-तू मिश्री पीसिके ले श्राउ। सो बहुभाषिनी मिश्री को डबरा भरिके ले चली। सो दूसरी सखी सों बात करते करते छांटा उड़्यो, सो मिश्री में परयो। सो बहुभाषिनी कों खबरि नांही। पाछे मिश्री को डबरा लेके लिलताजी के पास श्राई, तब लिलताजी परम चतुर हती, सो जाने गई। पाछे बहुभाषिनी सों कही जो-यह सामग्री छुइ गई। जो-तेरे मुख तें छांटा परयो है। सो भगवद इच्छा होनहार। तब बहुभाषिनी ने कही जो-तुम फुठ कहत हों, छीटा तो नांही परयो। श्रीर श्री-

ठाकुरजी सखामंडली में सब भी जुठनि हू लेत हैं।

सो तब लिलताजी ने कहा जो-प्रभुन की लीला तू कहा जाने ? प्रभु प्रसन्न होय चाहे सो करें सोई छाजे। जो अपने मन तें कछू हीन किया करें सोई अष्ट। तासों तू हीन ठिकाने जनमेगी। तब बहुभाषिनी ने कही जो-तुमहू शूद्र के घर जनम लेके मेरो उद्धार करो। जो तुमकों छोड़िके में कहां जाउँ? सो या प्रकार परस्पर शाप भयो। तब कृष्ण्य दास शूद्र के घर जनमें, और बहुभाषिनी को जनम वेस्या के घर मात्र भयो, सो लीकिक पुरुष को मुह नांही देख्यो। सो कृष्ण्यास कों श्रीगोवद्ध नघर प्रेरिके आगरे में या वेस्या के अंगीकार के लिये पठाये। तासों कृष्ण्वास के हृद्य में वेस्या को गान प्रिय लग्यो।

सी ठाड़े होयके गान नृत्य सुनिके मनमें विचारे जो-यह सामग्री तो श्रति उत्तम है, श्रीर देवा जीव है, सो श्रीगोवर्द्धननाथजी के लायक है। ताओं श्रीगोवर्द्धननाथजी श्रापु वाको श्रांगीकार करें तो श्राञ्जो है। सो यह कृष्णदासजी श्रपने मन में विचार करिके दस रुपैया वा वेस्याकों देके कहे जो-हमारे डेरान पर रात्रिकों श्राइयो। यह कहि के कृष्णदासजी जहां हवेली में हमेस उतरते ताहीं हवेली में उतरे, श्रीर सामग्री जो लेनी हती सो गाड़ा लदाय दिये।

ता पाछे रात्रि प्रहर एक गई, तब वह वेस्या समाज सहित आई, सो तब नृत्य गान कियो। सो छण्णास बहोत प्रसन्न भये। तब वा वेस्या की रुपैया १००) सौ दिये। और वा देस्या सो कहे जो-तेरो रूप, गान, नृत्य सब आछे हैं। तासी-सवारे हम श्रीगीय-र्द्धन जायमें, और हमारो सेठ तो उहां हैं जो-तेरो मन होय तो तू चित्यो। तब वा वेस्या ने कही जो-हमकों तो यही चिहये। पाछे वह वेस्या श्रपने मनमें वहोत प्रसन्न भई, जो-ये इतने रुपैया दिये तो सेठ न जाने कहा देयगो ?

सो तब वेस्या ने घर श्रायके श्रपनी गाड़ी सिद्ध कराई, सो गायवे को साज सब श्राछे वनाय गाड़ी ऊपर धरि राख्यो। तब स-वारे भये कृष्णदास के पास श्राई। पाछे कृष्णदास वा वेस्या कों लिचाय के ले चले, सो मथुरा श्राय रहे। तब दूसरे दिन मथुरात चले सो मध्यान्ह समय गोपालपुर में श्राये। पाछे वा वेस्या कों न्हवाय के नवीन वस्त्र पहेरवेकों दियो, सो वाने पहर्यो। तब कृष्णदास श्र-पने मन में विचारे जो-यह ख्याल टप्पा गायगी सो श्रीगोवर्द्धनधर सुनैंगे। तासों मैं याकों एक पर तिखाऊँ। तब कृष्णदास ने वा वे-स्या कों एक पर सिखायो। श्रोर कहाो जो-ये पर तू पूरवो राग में गाइयो। सो पर—

राग पूरवी -मेरो मन गिरतर छवि पर अटक्यो॰'।

यह पद कृष्णदासने वा वेस्या को सिखायो। ता पाछे उत्या-पन के दरसन होय चुके, तब भोग के दरसन के समय वा चेस्य को समाज सहित कृष्णदास परवत के ऊपर ले गये।

भावप्रकाश—सो भोग के समय यातें ले गये, जो-उत्थापन के समय निकृंज में जागिके (श्रीठाकुरजी) उठत हैं। तातें उत्थापन भोग वेगि आयो चिह्ये। और भोग के दरसन-त्रज के मारग में पवारत हैं, सो अनेक भक्तन को आंगीकार करत हैं। तासों याहू को आंगीकार करनो है। तासों मोगके समय कुष्णदास वेस्या को परवत ऊपर ले गये।

पाछे भोगके कियां खुले। तब वह वेस्या ने पहले नृत्य कि-यो, ता पाछे गान करन लागी। सो कृष्णदास ने पद करिके सि-खायो हती सो गायो। सो गावत २ जब छेली तुक आई जो-'कृष्ण-दास कियो प्रान न्योछा बरि यह तन जग सिर पटक्यो' या पद को गान करत ही वा वेस्या की देह छूटि गई, सो दिव्य देह होय लीला में प्राप्त भई।

सो तव सगरे समाजी तथा वा वेस्यार्का मता रोवन लागी। जो-हम यासों कमाय खाते, ऋष हम कहा करेंगे ? तव ऋष्णदासने उनकों नीचे ले जायके कहाो जो—श्रव तो भई सो भई, जो याकी इतनी श्रारवल हती। सो-पा वात को कोऊ कहा करें ? श्रव तुम कहो सो तुमकों देऊँ। तव उन कही जो—हजार रुपैया देऊ जो—कछुक दिन खांय। पाछे जो-होनहार होयगी सो सही। तब ऋष्णदास ने हजार रुपैया देके उन सबन को विदा किये। सो या प्रकार वा वेस्या की छोरी को श्रोगीयर्द्धननोयजी कृष्णदास की करिन तें श्रापु श्रंगीकार किये।

भावप्रकाश — तहां यह संदेह होय, जो श्रीत्रावार्यजी के संबंध विना लीजा की प्राप्ति कैसे भई ? तहां कहत है, जो कृष्णदास के ह-दय में श्रीत्रावार्यजी विराजत हैं। सो कृष्णदास ने पद वेस्या की छो-री को सिखायो, सो देखिये मात्र है। या पद द्वारा श्रीत्राचार्यजी को संबंध कराये। तासों यह पहिली तुक में कहे जो-भरो मन गिरधर—

छवि पर अटक्यो' सो सगरो धरम, मन लगायवे की रीति करी है। जीव अपनी सत्ता मानि स्त्री, पुत्र, देह में मन लगायों (है) तासों समर्पन करावत हैं।

तहां कोऊ कहे, जो-जीव सब दे चुक्यो है, जो अपनी सत्ता छोडिके प्रमुनकी सत्ता सब है। तासों मोकों तो एक श्रीकृष्ण ही गति हैं। तासों या पद में कहे जो-मेरो मन श्रीगोवद्ध नधर की छवि पर श्रदक्यो, सो सब छोडिके। या प्रकार कृष्णदास द्वारा श्रीश्राचार्यजी श्रापु संबंध कराये, यह जाननो । तोह संदेह होय जो-गुरु बिना लीला में कैसे प्राप्ति भई ? सो ऋलीखान को प्रभु दरसन दिये। पाछे ऋली-खान कों और अलीखान की बेटी कों सेवक हो यवे की कही. सो सेवक कराये। यहां नांही कराये, यह संदेह होय। सो काहते ? जो ब्रह्मसंबंध में श्रीगोवद्ध नधर की हू यही त्राज्ञा है जो-जाकों तुम ब्रह्मसंबंध करवा-बोगे, ताकूं मैं अंगीकार करूंगो। तासों इनकों श्रीत्राचार्यजी महाप्रभु, श्रीगुसांईजी द्वारा ब बसंबंब न भयो श्रीर लीला की प्राप्ति कैसे भई ? उद्धार होय. परंतु लीला की प्राप्ति ऋत्यंत दुर्लभ। सो ब्रह्मसंबंध को दान करिवे के लिये श्रीत्राचार्य जी के कुल को विस्तार भयो। सो काहे तें ? जो-सेवकन कों श्रीत्राचार्यजी त्रापु नाम सुनायवे की त्राज्ञा दीनी, परि ब्रह्मसंबंध की नांही। तासों ब्रह्मसंबंध को दान ब्रह्ममञ्जलही तें होय। सो श्रीरतें फलित नांही है। यह संदेह होय, तहां कहत हैं,जो-वेश्याकी छोरी देह तजिके लीला में गई। तहां लीला में ललिता, श्री-गुसाईजी सदा विराजत हैं। सो कृष्णदासजी कीला में लिलता रूप होय जगत तें काढिके शीला में पठाये, सो लीला में श्रीललिताजी ने श्रीस्वामिनीजी द्वारा ब्रह्मसंबंध कराय अपनी सेवा में राखे। सो काहे-तें ? जो-ललिताजी की सखी है। या प्रकार ब्रह्मसंबंद भयो। सो जैसे मथुरा में नागर की बेटी कों लीला में ब्रह्मसंबंध श्रीगुसाईजी कराये,यह भाव जाननो।

सो वे कृष्णदास एसे भगवदीय हते। जो वेस्या को श्रंगी-कार करायो।

वार्गाप्रसंग ६-श्रीर एक समय सगरे दैष्णव मिलिके कुंभन-दासजी के पास श्राये। सो उनकों प्रीति सो वैटारिके पूछे जो-श्राजु बड़ी हुपा करी, जो-कुछ श्राक्षा करिये। तब वैष्णवनने कही जो- तुमसों कल्लु मारण की रीति सुनिवे कों आये हैं। तब कुंभनदासजी कह्यो जो-मारण की रीति में तो कृष्णदास श्रधिकारी निपुण हैं, सो उनसों पूछो। तब उन वैष्णवनने कही जो-हमारी सामर्थ्य नांही हैं, जो-कृष्णदास सों पूछि सकें। तब कुंभनदासजी ने कह्यो जो-तुम मेरे संग चलां, जो तिहारी श्रोरतें हम पूछेंगे। तब सगरे वैष्णव कुंभनदासजी के संग गये।

भावप्रकाश-सो कुंभनदासजी यातें नांहीं कहे,जो-कुंभनदासजी को मन रहस्य लीला में मगन है। सो कहा जानिये जो प्रेम में कहा चस्तु निकसि पडे ? श्रौर कीर्तन में गृढ रीति सों लीला वरनन करत हैं। तासों जाको जैसे। श्रिधकार है, ताकों तैसो कीर्तन में भासत है। श्रौर वैष्णवन सों कहनो परे सो खोलिके समुफावनो परे। तासों कुंभ-नदासजी कृष्णदास के पास सारे वैष्णवन कों संग लेके श्राये।

सो तव सब वैष्णवन कों देखिके कृष्णदास बहोत प्रसन्न भये, श्रौर सबन कों श्रादर करिके बैठारे। ता समय कृष्णदासनें यह कीर्तन गायो। सो पद—

राग सारंग १-'गिरधर जब अपनो करि जानें०।'

यह पद ऋष्णदासने कहा। पाछे ऋष्णदासने पूछी, जो आज मो पर सगरे भगवदीय ऋषा करे, सो-मेरे पास पथारे। तासों अब जो मसन्न होयके आज्ञा करो सो में करूं। तव कुं भनदासजीने कहां जो-सगरे वेष्णवन को मन पृष्टिमारग की रीति सुनिवे को है। सो कहा कहिये? कहा सुमिरन करिये, जासों एसे पृष्टिमारगको अनुभव होय, सो ऋगा करिके सुनावो। तब ऋष्णदासने कहां। जो-कुं भन-दासजी! तुम सगरे प्रकार करिके योग्य हो, जो-श्रीश्राचार्यजी के ऋषापात्र भगवदीय हो, सो उचित है। तुम वड़े हो, जो तिहारे आगे में कहा कहूं? तुमसों कळू छानी नांही है। तव कुं भनदासजी ऋष्ण-दाससों कहे जो-तुम कहो, हमारी आज्ञा है। जो-सगरे सेवकन में तुम मुख्य हो। सेवकन को कार्य तिहारे हाथ है, जो-यह पृष्टिमारग के अधिकारी तुम हो, तातें तुम कहो। तब ऋष्णदासने पहले श्रग्रा-चर को भाव करिन में कहाो, सो पद—

राग सारंग-'कृष्ण श्रीकृष्ण: शरणं मम उच्चरे ।'

से। यह अष्टात्तरके। भाव कहिके अव पंचात्तरको भाव कीर्तन में गाये। से। पद--- राग सारंग-'कुष्ण ये कृष्ण मन माँह गति जानिये ।' सो ये दोय कीर्तन कृष्णुदासने गाय सुनाये । तब सगरे वैष्णुव प्रसन्न होयके कहे जो-कृष्णुदास ! तुम धन्य हो, जो-दोय कीर्तन में संदेह दूरि कियो। और मारग को सब सिद्धांत बतायो। ता पाछे कृष्णुदाससों विदा होयके सगरे वैष्णुव अपने घर को गये । सो वे कृष्णुदास श्रीश्राचार्य जी के एसे कृष्णुदास भगवदीय हते। वार्ताप्रसंग ७-और कृष्णुदासको गंगावाद चत्रानीसों वहोत स्नेह हता।

भाजप्रकाश-सो काहेतें ? जो लीला में गंगाबाई श्रुतिरूपा के जुथ में तामसी भक्त हैं। सो मथुरा के एक चुत्री के घर जन्मी। पाछे वरस ११ की भई। तब गंगाबाई को मधुरा में एक चत्री के बेटा सों व्याह भयो। पाछे गंगाबाई चत्राणी के जो बेटा होय सो मरि जाय, सो नी बेटा भये। ता पाछे एक बेटी भई। सो बेटी को विवाह गंगा-बाई चत्राणीने कियो। सो गंगाबाई की बेटीके गहनो बहोत हतो। सो वह बेटी मरी। सो बेटी को गहनो लाख रुपया को दापि राख्यो, सो कळू मथुरा के हाकिम कों देके गहनो सब राख्यो । ता पाछे वरस ४४ की भई तब भगडा के लिये श्रीनाथजीद्वार आयके रही। सो कृष्णदास सों मिलिके शीत्राचार्यजी सों सेवक होयवे की कही। तब कृप्णदासने श्रीय।चार्यजी सों विनती कीनी, जो महाराज ! गंगावाई चत्राणी कों सरन हीजिये। तब श्रोद्याचार्यजी छापुक हे जो-जीव तो दैवी है, परंतु अभी मन श्रीठाकुरजी में नांही है। तब कृष्णदास ने बिनती कीनी जो-महाराज ! श्रापकी कुपा तें श्रीगोवर्द्ध ननाथजी कुपा करेंगे। पाछे श्रीत्राचार्यजी त्रापु कृष्णदास के जाग्रह सों गंगाबाई को नामनिवेदन करवायो । सो कृष्णदास पहले श्रीगोबद्ध ननाथजी के भेटिया होय के परदेस को जाते,तब गंगाचाई चत्राणी मथुराकों आवती। पाछे कृष्ण-दास श्रीनाथजीद्वार त्रावते तब गंगा चत्राणी हू मथुरा सो सगरी वस्त् ले श्रीजीद्वार स्थावती। सो कृष्णदास गंगाबाई को मन भगवद्धर्म में लगायवे के ताई दोऊ समे को महाप्रमाद श्रीनाथजी को वाके घर पठा-वते । क्यों ? जो गंगाबाई की खानपानमें प्रीति बहोत हती । सो कृष्ण-दास बहोत संदर सामग्री श्रीनाथजी को त्रारोगावते, त्रीर गंगाबाई कों भगवद्धर्म समुक्तावते। पाछे कृष्णदास गंगाबाई कों श्रीनाथजी के सगरे दरसन हू करावते । सो कुः खदास के संग तें गंगाचत्राखी को मन श्रलौकिक भयो।

सो एक दिन श्रीगुसाईजी श्रापु श्रीगोवर्द्ध ननाथजी को राज-भेग समर्पत हते, सो सामग्री के ऊपर गंगावाई की दृष्टि परी। तब श्रीगोवर्द्धननाथजी श्रापु राजभाग श्रारोगे नांही। ता पाछे श्री-गुसाईजी श्रापु भेग सरायो। पाछे राजभेगि श्रारती करि श्रनोसर करि श्रापु परवत तें नीचे पधारे। सो सेवक भीतरिया महाप्रसाद लिये। श्रीर श्रीगुसाई जी श्रापह महाप्रसाद लेके पोंढे।

ता पांछे श्रीगोवर्द्ध ननाथजी श्राय रामदास भीतिरयाकों लात मारिके जगाये। तब रामरासजी जागे। सो देखे तो श्रीगोवर्द्धन-नाथजी हैं। सो रामरासजी दंडवत् करिके हाथ जोड़िके ठाड़े भये। तब श्रीगोवर्द्ध ननाथजी श्रापु रामदाससों कहे, जो-मैं तो भूख्यो हूं। पांछे रामदासजी ने श्रीगोवर्द्ध ननाथजी सों विनती कीनी जो-महा-राज! श्रीगुसांईजी ने राजभोग समर्थों हतो, श्रोर तुम भूखे क्यों रहे? तब श्रीगोवर्द्ध ननाथजी ने कही जो-राजभोग में तो सामग्री ऊपर गंगावाई की दृष्टि परी, तासों मैं नांही श्रारोग्यो हूं।

तव रामदासजीभोतिरया श्री गुसांईजी के पास जाय चर-णारिवद दाविके जगाये, श्रीर बिनती कीनी जो-महाराज! श्रीगो-वर्द्धननाथजी श्रापु भूखे हैं। सो राजभोग में गंगावाई की दृष्टि परी है, तासीं श्रीगोवर्द्धननाथजी श्रापु राजभोग नांही श्रारोगे हैं।

सो यह सुनत ही श्रीगुसांईजी श्र.पु तत्काल उठिके स्नान करिके श्रीगोवर्द्धननाथजीके मंदिरमें पघारे। पाछे रःमदासजी न्हाय के श्राये, इतने में सब भीतिरया हू स्नान करिके श्राये। तब श्रीगुसांईजी श्रापु सीतकाल देखिके भीतिरयान सों कहे, जो-बड़ी श्रीर भात करो। सो बेगि सिद्ध होय जायगो, तातें तैयार करो। तब भीतिरया ने बड़ी श्रीर भात कियो। सो श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीगोवद्धिनाथजी कों भोग घरे। ता पाछे राजभीग की सगरी सामग्री सिद्ध भई, श्रीर सेन भोगकी हू सगरी सामग्री सिद्ध भई। सो राजभोग, सेनभोग दोड भोग संग ही गुसाईजी ने घरे।

पाछे समय भये भीग सरायो। ता पाछे श्रीगोवर्द्ध ननाथजी कों पोढ़ायके श्रनोसर करवायके वाहिर पधारे। सो एक डबरा में बड़ीभात श्रीगुसांईजी श्रपुने श्रीहस्त में लेके परवत तें नीचे पधारे। पाछे सगरे सेवकन कों बड़ीभात श्रपने हाथ सों रंच-रंच दियो,श्रीर रंचक श्रीगुसांईजी श्रापु श्रारोगे। वड़ी भात महाप्रसाद बहुत स्वाद भयो,सो श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीमुख सों बहोत सरहायो। पाछे राम-दास श्रादि सब सेवकनने श्रीगुसांईजी सों कहा। जो-महाराज! यह सामग्री तो सीतकाल में कितनीक बार करी है, परंतु श्राजु बहोत स्वाद भयो। तब श्रीगुसांईजी श्रापु कहे जो-श्रीगोबर्ड ननाथजी श्रापु भूखे हते सा प्रीति सें। श्रारोगे, तासों स्वाद श्रद्भुत भयो।

ता समय कृष्णदास पास ठाड़े हते। सो कृष्णदास ने कही जो महाराज! आपुदी करनहारे और आपुदी आगेगनहारे, से स्वाद क्यों न होय? तब श्रीगुसाईजी आपु वा समय श्रीगुससों कहे, जो-ये तिहारे ही किये भोग भोगत हैं।

भावप्रकाश-तहां यह संदेह होय जो-श्रीगोवद्ध ननाथजी त्रारोगे नांही। सो श्रीगुसांईजी श्रापु भोग सराये, श्राचमन मुख वस्न करायो पाछे श्रीगोवद्ध नधर कों बीरी श्रारोगाये। सो भूखे श्रीगुसाईजीने न जानें ? और बीरी आरोगत श्रीगोवद्ध नधर श्रीगुसाईजी सों न कहे. जो-में राजभोग नांही श्रारोग्यो ? ताको कारन कहा ? जो रामदास भीतरिया सों क्यों कहे ? सो यह संदेह क्षीय तहां कहत हैं, जो श्रीगीव-द्ध ननाथजी वा दिना श्रीगोक्कल में श्रीनवनीतिषयजी के यहां श्रीगिर-धरजी ने बड़ीमात करायो हतो, श्रीसोमाबेटीजी किये। सो तब श्रीगि-रधरजी श्रीर श्रीसोभावेटीजी के मन में श्राई, जो-श्रीगोवर्ड नधर श्राप पधारें श्रीर नौतन सामग्री श्रारोगें। तासों उहां वह दसरो स्वरूप ( भक्तोद्धारक ) श्रीगिरिराजतें पधारिके श्रीगोवद्ध नधर बड़ीभात श्रा-रोगे। श्रीर श्रीगिरिधरजी, श्रीसोभावेटीजी को तो मनोरथ, सो भक्तन कों अनुभव करावतहैं। सो स्वरूप तो आरोगि पार्छे श्रीगिरिराज पर्वत के ऊपर पधारे। सो उहां (गिरिराजपें) सगरे सेवक महाप्रसाद ले चुके। श्रीर श्रीगुसाईजी श्राप पोंदे। ता समय मंदिर में श्रीस्वामिनी-जी ने पूछो जो-कहो, कहां होय आये हो ? तब श्रीगोबद्ध ननाथजी कहे, जो-बड़ीभात श्रीगोकुल में श्रीगिरिधरजी श्रीसोभावेटी जी को मनो-रथ (हतो) सो आरोगके आयो हूं। यह सुनिके श्रीरवामिनीजी ह वडीं-भात आरोगवे को मनोएथ कियो, जो-बड़ी भात आरोगें तो आछो सो यहाँ (तो ) (राजभाग) होय चुके।

तब स्वामिनीजी ने श्रीनाथजी सों कह्यो, जो-जायके रामदास सों कहो जो-सामग्री पे गंगावाई चत्राणी की दृष्टि परी है। सो काहेंते ? जो-लीलासृष्टि के बचन हू सिद्ध करने हैं पसो-श्रीगुसाईजी कों छै महिना को विप्रयोगहैं। सोयातें, जो-लीलामें एक समय श्रीठाकुर-जी लिलताजी सों कहे जो-में तेरी निकुंज में पधारू गो। यह बात श्री-चंद्रावली ने सुनी। सो श्रीचंद्रावलीजी ने श्रीठाकुरजी कों विविध चतु-राई किर सेवा द्वारा लिलताजीके यहां छै मास तक पधारवेसों बरजे। सो लिलताजी विरह किर महा कुष होय गईं। पार्के यह बात श्री-स्वामिनीजी ने जानी, सो श्रीस्वामिनीजी लिलताजी कों संग लेके श्री-ठाकुरजी के पास वाही समय आईं। और श्रीठाकुरजी सों कह्यो जो-तुम (नें) छै महिना लों मेरी सखीकों विरह दियो, अब तुम छै महिना लों लिलतासखी के बस में रहोंगे। और जाने मेरी सखी कों दुःख दियो हैं, सो छै महिना लों दुःख पावो, और वाकों तिहारो दरसन हू न होय। सो यह बात सनिके श्रीठाकुरजी थाप चुप होय रहे।

यह वात एक सखी ने श्रीचंद्रावलीजी सों कही। सो सुनि के श्रीचंद्रावलीजी कहे जो-श्रीस्वामिनीजी श्रीठाक्रजी तो बड़े हैं। तासों इनसों तो कछ कही जाय नांही। परंत लिता सस्ती होय एसो खोटो कियो, जो श्रीस्वामिनीजी की सखी, सो मेरी सखी बराबरि है। सो इन (नें) मोकों शाप दिवायो जो छै महिना लों मोकों प्रभुनको दरसन हु नांही ? सो ललिता ने स्वामिनी-द्रोह कियो । सो काहेतें ? जो श्री-ठाकरजीतें श्रीस्वामिनीजी प्रगटी हैं। श्रीर स्वामिनीजी के मुख चंद्रतें श्रीचंद्रावली प्रगटी । श्रीचंद्रावलीजीतें सगरी स्वामिनी सखी प्रगटी हैं। तासों श्रीठाकुरजी के युद्धिरण भाग श्रीचंद्रावलीजी बिराजत हैं। यातें, जो-सगरी सखीन के स्वामिनीकृप, श्रीचंद्रावलीजी (सो सब में) श्रेष्ठ हैं। तासों श्रीचंद्रावलीजी ने कही जो ललिता ने स्वामिनी-दोह कियो है। तासों ललिताकी अकाल मृत्यु होऊ, और प्रेतयोनिक पायो। सो श्रीठाकुरजी हू, श्रींखामिनीजीह रचा न करि सके। श्रीर काहतें प्रेतयोनि निवृत्त न होय। जो मोकों शाप दिशायो ताको यह फल भोगो। यह बात काह सखीने लिलतासों कही। सो सुनत ही लिलता महा कंपायमान होयके तत्काल दोरिके श्रीरवामिनीजीके चरननमें आ-यके गिरि परी ! पाछे अपनी सब बात ललिता ने कही।

तव श्रीस्वामिनीजीन श्रीठाकुरजी को बुलायके कहा जो-लित-ताजी अपने हाथ सों गई तासों अब कब्बू उपाय करो। पाछें श्रीठा-कुरजी श्रीस्वामिनीजी कों संग ले लिलतादि समाज सिंहत श्रीचंद्राव-लीजी के यहाँ पधारे। सो श्रीचंद्रावलीजी तस्काल उठिके श्रीठाकुरजी को श्रीस्वामिनी जी कों नमस्कार करिके ऊंचे आसन पघराये। पाछे परम प्रीति सों दोउ स्वरूपनकी पूजा करिकें सुन्दर सामभी आरोगाये। ता पाछे बीरी आरोगाय श्रीचंद्रावलीजी हाथ जोरि के ठाड़ी भई। सो तब दोऊ स्वरूपने प्रसन्न होयके श्रीचंद्रावलीजी को हाथ पकरिके पास बैठारी। तापाछे श्रीस्वामिनीजी कहे जो-सुनो श्रीचंद्रावलीजी! तिहारी प्रीति तो महा अलौकिक है, और हमारे तिहारे में कछू भेद नांही है। और यह लिता अपनी सखी है, सो यह तिहारी है। तासों अब याको शाप भयो है, सो ताको छुटकारों करो।

तब श्रीचंद्रावलीजी कहेजो-लिलता श्रपनी है। तासों यह जो कछू भयो है सो यह जगत पर लीला करन श्रर्थ भयो है। सो यह लिलता प्रेत होयगी ताको मैं ही उद्घार करूंगी। जो यह मेरो निश्चय बचन है। तब लिलता श्रीचंद्रावलीजी के चरनन में गिरिके कड़ो, जो-मैं तिहारो श्रपराध कियो सो पायो है। तब श्रीस्वामिनीजीने कही, जो-यह सग-रो परिकर, किलयुग में श्रीगिरिराज ऊपर लीला करनी है, तहां सब प्रगट होयगो। सो श्रीस्वामिनीजी के यह बचन सुनिके श्रीठाकुरजी श्रीचंद्रावलीजी लिलता श्रादि सव प्रसन्न भये।

सो लीलासृष्टि में खलौकिक स्तेद हैं, श्रीर खलौकिक शाप है, श्रीर खलौकिक हां ईषां है, जो मायाकृत तहां नांही है। सो उहां ही करिके है। सो भूमि पर जस प्रगट के अर्थ ईषा शाप को मिष मात्र। भूमि के जीव लीलागान करि प्रभुन को पावें, सो यही खलौकिक कर-नो। सो लौकिक ईषा शाप जाने ताको बुरो होय, और अपराधी होय सो लीला सृष्टि में सब खलौकिक किया है। यह जाननो।

या प्रकार श्रीठाकुर जी श्रीस्वामिनी जी की इच्छातें श्रीगोवर्द्धन गिरिराज में प्रगट भये, श्रीर श्रीस्वामिनी जी रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु श्रीगोवर्द्ध नधर को प्रगट किये। सो लीला में श्रीस्वामिनी जीतें चंद्रा-वली जो प्रागट्य। ताही भांति सो यहां श्री आचार्य जी सो श्रीगुसां-ईजी को प्रागट्य, श्रीर लिलता सो कृष्णदास श्रीधकारी भये। श्रीर श्रीगोवर्द्ध नधर के श्रनेक स्वरूप हैं, परन्तु दोय रूप सदा रहत हैं। सो एक तो श्रीश्राचार्य जी महाप्रभुन ने उहां पधराये सो तहां विराजमान हैं, श्रीर एक स्वरूप (भक्तोद्धारक) सो सगरे भक्तन को सुख देत हैं। जो कुंभनदास, गोविंद्स्वामी, के संग खेलते। सो जहां जहां भगवदीय हैं, तिनकों श्रनुभव करावत हैं।

तातें जा समय श्रीगुसांईजी आपु भोग समर्पते हते और गंगा-बाई चत्राणी की दृष्टि परी, ता समय श्रीगुसांईजी राजभोग धरे हैं सो आरोगे (क्यों) जो श्रीगावर्द्धनयर आरोगे नांही, तो असमर्पित खाय के सगरे सेवक अष्ट होय जाय? तात श्रीआचायंजी के मंदिर में पप-राये सो स्वरूप ने आरोग्यो। यातें श्रीस्वामिनीजी ने श्रीगोवद्ध नधर सों कशो जो-श्रीगुसांईजी कों छै महीना को वियोग है, तासों गंगाबाई को नाम लीजियो। सो कुष्णदास की और गंगाबाई की प्रीति है सो गंगाबाई सों श्रीगुसांईजी कहेंगे। और कुष्णदास कों बोली मारेंगे। तब कुष्णदास कों बुरी लगेगीं।

सो काहते ? जो यह कार्य करनो जो-ऋष्णदास के मन में बुरी लागे, तब श्रीगुसाईजी को वियोग होय । तासों तुम जाय के कहो जो में भूख्यो हूं। सो तब श्रीनाथजी ने रामदास सों जाय कही। परि रामदास यह भेद जाने नांही। सो रामदास ने श्रीगुसाईजी सों जाय कहो। परि रामदास यह भेद जाने नांही। सो रामदास ने श्रीगुसाईजी सों जाय कहों, तब श्रीगुसाईजी मनमें जाने जो सामग्री ऊपर गंगाबाई की दृष्टि परी। खब हमसों खौर ऋष्णदास सों लीलामें बात भई हती सो पूरन करिबे की श्रीनाथजी की इच्छा है सो निश्चय होयगो, यह जानि परत है। सो तासों खब जो सेवा बने, सो प्रीति सों करनी। क्यों ? जो- सेवा खब दुर्लभ है।

यह बिचारिके तत्काल न्हाय बड़ी;भात यहां नांही भयो हतो श्रीर श्रीगोकुल तें आरोगिके आये, तासों गिरिराज के ठाकुर कों हू धरतो, सो बेग शिद्ध करि घरे। ता पाछे सेनभोग की संग राजभोग घरे। ता पाछे सेन आरती कि अनोस्नर कराय के मन में बिचारे जो—अब श्रीगोवर्द्ध ननाथजी को दरसन महाप्रसाद सबही दुर्लभ भयो। सो बड़ी भात को डबरा उठाय मृतिका के पात्र ही में ठलायके परवततें उत्तर रंचकरंचक सबनकों दिये,सो आपही लिये, बहोन सराहे तब छुण्णदास ने भगवद् इच्छातें बोली मारी (व्यंग) जो आपही करन हारे, और आपही आरोगन हारे। सो क्यों न स्थाद होय? सो यामें यह जताये जो—हममों न पूछे, जो तुम ही जाय सामग्री, किये और तुमही जायके आरोगे। ऐसो सौमाग्य तिहारो ही है। यह बोली छुण्णदास मारे।

तब श्रीगुसांईजी त्यापु कहे जो-यह तिहारो ही कियो भोग भो-गत हैं। सो यह कि के दोऊ बात जताये, जो—गंगाबाई चत्राणी सों प्रीति करि वाकों बैठारि राखे, सो वाकी राजभोग की सामग्री पे दृष्टि परी। सो यहू तिहारो कार्य है। नांही तो गंगाबाई उहां कैसे जाय?
श्रीर तुमने लीलामें श्रीस्वामिनीजी सों शाप दिवायो,सोहू तिहारो कार्य है। सो तिहारे ही किये भोग भोगत हैं। यामें यह जताये, जो-हमकों खबरि परि गई जो-श्रव तिहारो भाग्य खुल्यो, सो तुम करो सो भोगों। जो मनमें तो श्राय चुकी है। श्रव उपरतें करनो है, सो करोंगे।

सो यह वात सुनिके कृष्ण्दास के मन में वहोत वुरी लगी। तव कृष्ण्दास मनमें विचारे, जो-श्रीगुसाईजी के दरसन वंद करने। सो या बात को कौन प्रकार सों उपाय करनो। तब श्रीगोपीनाथजी श्रीगुसाईजी के बड़े भाई तिनके पुत्र श्रीपुरुषोत्तमजी हते। सो तिन-सों कृष्ण्दास मिलिके कहे, जो-तुम श्रीत्राचार्यजी के बड़े पुत्र श्री-गोपीनाथर्जा हैं, तिनके पुत्र हो। सो तुम क्यों चुप वैठि रहे हो? जो-श्रीगोवर्द्यनगथजी को सेवा सिगार सब करो। जो-श्रीगुसाई-जी ने श्रपनो सब हुकम करि राख्यों हैं। टीकेत तो तुम हो।

तब श्रीपुर षोत्तमजी ने कही. जो-हमारी सामर्थ्य नांही है, जो-श्रीगुसांईजी सों बिगारें। तब कृष्णदास नें कह्यो जो-हमारे संग न्हाय के चलो, जो-परवत के ऊपर मंदिर में जायके श्रीनाथजी को सेवा लिगार करो, जो-हम सब किर लेंहगे। पाछे श्रीपुरु षोत्तमजी उत्यापन तें दोय घड़ी पहले न्हाये, सो कृष्णदास के संग पर इत ऊपर जायके मंदिर में बैठि रहे। श्रीर कृष्णदास दंडोती सिला पै जायके बैठि रहे। इतने में श्रीगुसांईजी श्रापु स्नान किर कें दंडोती सिला के पास श्राये। तब कृष्णदास ने श्रीगुसांईजी सों कही, जो-श्रीपुरु कोत्तजी न्हाय के मंदिर में पधारे हैं। टीकेत तो वे हैं, तासों जब वे श्राप कों बुलावेंगे, तब श्रापु परवत ऊपर श्राइयो। त.सों श्रव श्रापु परवत ऊपर मित चढ़ो, जो-श्रीगोवर्द्धनधर के दरसन न होंग्रे।।

तब श्रीगुसांईजी श्रीनाथजी की ध्वजा को दंडवत करि लीला की बात सुमरन करिके परासोली क् पधारे, तहाँ रहे। सो तहां विष्रयोग को श्रानुभव करन लागें।

भावप्रकारा—सो श्रीगोकुल हू श्रीनवनीतिष्रयजी के यहां याते निहं पचारे, जो-श्रीस्वामिनीजी के वचन हैं। जो हमहूं को श्रीर श्रीठा-कुरजी को हू विप्रयोग होयगो। तासों श्रीगोकुन जायेंगे तो कहा जानिये कैसी होय? तासों श्रव छै महिना लों मिलाप श्रीठाकुरजी सों दुर्लभ हैं, तासों परासोली में बैठि रहें।

श्रीर श्रीगोवर्द्धनताथजी के मंदिर में परासीली की श्रीर एक वार्रा हती, सो जा पर श्रीगोवर्द्ध ननाथजी श्रायके श्रीगुसाँईजी कों दरसन देते। सो श्रीगुसाँईजी श्रापु सगरे दिन परासीलीतें वारी कों देखते। कृष्णदास मंदिर में ते नीचे जाँय तवश्रीगोवर्द्ध ननाथजी वारी पर श्राय वैठते। सो कृष्णदास एक दिन श्रान्योर में श्राये, तव वारी पर श्रीगोवर्द्ध ननाथजी कों बेठे देखे। तव कृष्णदास प्रातःकाल मंदिर में श्रायके वारी चिनवाय के श्रीगोवर्द्ध ननाथजी सों कह्यो जो-मंतो श्रीगुसांईजी के दरसनकी मने कियो हूं, से। तुम वारी पर क्यों बेठे ? श्रीर श्रव उतकी श्रोर मित जैया। सा कृष्णदास परासे। ली की श्रोर श्रीनाथजी कों खेलिवे कों हूं न जान देते।

सो श्रागोवर्डनथरकों श्रीगुसाँईजी वैठि बंठिके विश्वित करते।
सो गमदास मुखिया भीतिरिया जव श्रीगुसाँईजी के पास राजभोग
श्रारती सों पहोंचि के जाते, सो श्रापु कों श्रीनाथजी को चरणोदक
देते। तब श्रीगुसाँईजी श्रापु फूल की माला किर राखते, सो माला
के भीतर विश्वित को श्लोक लिखि देते। सो रामदासजी ले जाते।
सो श्रोगोवर्ड ननाथजी कों माला पिंहरावते,तव माला में ते विश्वित
को कागज निकासिके श्रीनाथजी बांचते। पाछे वाको प्रति उत्तर
श्रीनाथजी बीड़ा के पान की ऊपर श्रपनी पीक सों सींकर्ते लिखि
देते। सो रामदास कों देते। सो रामदास दूसरे दिन राजभोग सों
पहोंचिके जाते,तव श्रीनाथजी को लिख्यो पत्र श्रीगुसाईजी कों देते।
सो श्रीगुसाईजी श्रापु वांचिके पाछे जलमें घोरिके पान करते। वातें
श्रीनाथजीके किये श्लोक जगत में प्रकट न भये। श्रीगुसाईजी श्रापु
विश्वित किये सो श्रीनाथजी श्रापु वांचिके रामदासजीकों देते, तासों
विश्वित प्रकटी है।सो एक दिन श्रीगुसाईजीकों वहोत विरह भयों,सो
यह लिखे। श्लोक-'त्वहर्शन विहीनस्य०

सो यह श्लोक लिखिके पठाये, जो-तिहारं भक्त हैं सो तिहारे विना जीवत हैं सो वृथा ही जीवत हैं। सो दुर्भगावत्। सो यह श्रीगोवर्द्धननाथजी वांचिके यह लिखे जो-मेवको लक्कण यह है, जो समय होय वर्षा को, तब श्रायके वर्षे। सो सबरो जगत जानत है। सो एसे श्रवही कृष्णदास को समय होय चुकेगो तव मिलाप होयगो। सो यह तुमहू जानत हो, श्रीर हमहू जानत हैं। तासों घीरज घरि समय होन देउ, जो इतनो विरह क्यों करत हो ? सो यह पत्र रामदासजी लेके आये। तब श्रीगुसांईजी आपु वांचिके यह लिखे जो-

> 'श्र ंबुदस्य स्वभावोयं समये वारि मुद्धति, तथापि चातकः खिन्नं रटत्येव न संशयः ।'

सो मेघ को यह स्वभाव है जो समय होयगो, तब ही बरसेगो (मिलाप होयगो) परंतु चातकने मेघ सों प्रीति करी है। सो एसे भक्त हैं सो तो तिनकों (मेग्ररूप श्रीकृष्ण कों) रटत है. सो चेन नाँही है। सो ( ऋष् ) चाहो तव समय होय। तम बिना धीरज हमकों नांही है। सी भक्तन को यही धर्म है, जो-बातक की नांई सदा तिहारी चाह करिवो करें। सो यह लिखि पठाये। या प्रकार रामदासजी नित्य श्रावते,सो श्रीगुसाँईजीके पास सव सेवक श्रावते. सो कृष्णदासजी जानते। परंतु सेवकन सो कब्रू चलती नाँही। रा-मदासजी को बरजे हु सही, जो-तुम श्रीगुसाईजी के पास पत्र ले जात हो, श्रीर पत्र ले श्रावत हो, सो यह बात ठीक नांही है। तव रामदासजी कहे,जो-हम तो नित्य श्रीगसांईजी के दरसनकों जांयगे, चाहे हमकों सेवामें राखो चाहे मति राखो। तब कृष्णदास चप होय रहे। सो काहेतें ? जो-एसो सेवक फेरि कहाँ मिले ? तासीं ऋषा-दास कछ वोले नांही । सो पौष सुदी ६ तें आषाढ सुदी ४ तांई श्री-गुसांईजी ने विप्रयोग कियो। पाछे श्राषाढ़ सुदी ५ श्राई, ता दिन राजा बीरवल श्रीगोकुल श्रायो। सो श्रीगसाँईजी तो परासोली हते. श्रौर श्रीगिरधरजी घर हते। तब बीरबल श्रीगिरधरजी के पास श्रायके दंडवत करि के पूछे जो-श्रीगृसाँईजी कहाँ है ? हमकी दरसन किये बहोत दिन भये। हमने उनके दूरसन पाये नाँही। तब श्रीगिर-धरजी वीरबल सों कहे, जो-श्रीगसाँईजी तो परासोली में बैठि रहे हैं, जो-कृष्णदास अधिकारीने श्रीगसाँईजी के दरसन बंद किये हैं। सो श्रीग्रसांईजी छै महिना तें बड़ो खेर करत हैं।

तब वीरवल ने कहा। ज़ो-श्रवही मैं जायके कृष्णदास कों निकासत हों। सो यह कहिके वीरवल श्रीमथुराजी श्रायो। सो मथुरा की फीजदारी वीरवल की हती, सो मथुरातें पांचसे मनुष्य बीरवल ने पठाये श्रीर बीरवलने उनसों कहा। जो-श्रीगोवर्द्धनमें जायके कृष्णदास कों पकरि लावो। तब मनुष्य गये, सो सांम के समय श्रीगोव-र्द्धन में श्राये। पांडे कृष्णदास कों पकरिके वे मनुष्य मथुरा ले श्राये।

तव वीरवलने अर्द्धरात्रि ही कों मनुष्य श्रीगोकुल पटायके कहाो जो-कृप्णुदास को पकरिके वंदीखाने में दिये हैं, जो-तुम श्रीगुसांईजीकों लेके श्रीगोवर्द्धननाथजीके मंदिर में जावो । तब ये समाचार मनुष्य-ननें श्रीगिरघरजी सों कहे। से। रात्रिही कों श्रीगिरघरजी घोड़ा ऊपर श्रसवार होयके परास्रोली कूं पधारे,सेा प्रातः-काल ही श्राषाढ़ सुदी ६ त्राई । सो श्रीगिरधरजीने जायके श्रीगुसाईजी को नमस्कार करिके कही जो-श्रापु श्रीगोबर्द्ध नघर के मंदिर में पधारो,श्रौर सेवा सिंगार करो । तव श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीगिरधरजी सों कहे जो-कृष्णदास की श्राज्ञा होय तो चलें। तव श्रीगुसांईजी सों श्रीगिरधर-जीन कही जो-कृष्णदास कूं तो मथुरा में वंदीखाने में दियो है। यह सुनिके थीगुसाँईर्जा श्रापु कहे जो-हाय हाय ! श्रीश्राचार्यजी महा-प्रभुन के कृपापात्र सेवक भगवदीय कृष्णदास को इतनो दुःख, श्रौर इतनो कष्ट । सो श्रीगुसाँईजीनेश्रीगिरघरजी सों कही जो-तुमने बीर-वल सों कह्यो होयगो। तब श्रीगिरधरजीने कही जो-हम तो सहज ही बीरवल सों कह्यो हतो, जो-श्रीगुसाँईजी के दरसन कृष्णदास ने वंद किये हैं. इतनो कह्यो इतो। श्रीर तो कछू नाँही कह्यो। तब श्री-गुसाँईजी । श्रापु कहे जो-कृष्णदास श्रावेगो, तव ही भोजन करूं गो। से। इतनो सुनतही श्रीगिरधरजी तत्काल घोड़ा ऊपर श्रसवार होय-कें श्रीमथुराजी त्राये। तव वीरवल तें जायके श्रीगिरधरजी ने कह्यो जो-काकाजी तो भोजन तब करें गे जब ऋष्णदाख वहाँ जायेंगे ।तासों कृष्णदास कों छोडिरेड । तब वीरवलने कृष्णदासकों वंदीखाने में तं वलायके कह्यो जो-देखि श्रीगृसाँईजी की कृपा, जा-तेरे बिना भोजन नाँही करत हैं और तैनें उनसीं एशी करी। तासों अब तोकं छोडत हूँ, और श्राजु पाछे जो तू श्रीगुसाँईजी सी बिगारेगी, तव में तोकी फेरि कवह नाँढी छोड़ंगो। सा प्रकार वीरयल ने कहिके कृष्णदास कों श्रीगिरधरजी के ह्वाले करि दिये।

तव श्रीगिरधरजी रूप्णदास को लेके परासोली में पघारे।
तव श्रीगुसाईजी श्रापु रूप्णदास को देखिके श्रीगोवर्द्धननाथजी को
श्रिधकारी जानिके उठि ठाड़े भये। तब रूप्णदास दीन होयके श्रीगुसाईजी को दंडवत करि चरन परस करिके यह पर गायो। सो पदराग सारंग-'ताही को सिर नाइये जो श्रीवल्लभसुत पर रज रित होय।
× × कृष्णदास सर तें श्रसर भये, श्रसर तें सर भये चरणन छोय॥'

यह पद सुनिके श्रीगुसांईजी श्राषु वहोत प्रसन्न भये। तव कृष्णदास ने बिनती कीनी,जो-महाराज! मेरो श्रपराध समा करिये, श्रीर श्रव श्राप श्रीगोवर्द्ध ननाथजी की सेवा में पघारिये। तव श्रीगुसांईजी श्राषु कहे, जो-तिहारी श्राज्ञा भई है, सो श्रव चलेंगे। तव कृष्णदास कों संग लेके श्रीगुसांईजी श्राषु श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के मंदिर में पघारे। श्रीर श्रीगोवर्द्ध नघर कों दंडोत करी। पाछुं सिगार को समय हतो श्रीर श्राषाढ़ सुदी ६ को दिन हतो सो कम् मल कुलह पिछोडा घराये। तब राजभोग सों पहोंचे। पाछे उत्थापन तें सेन पर्यन्त की सेवा सों पहोंचि के सेन श्रारती करि श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीनाथजी के सन्मुख कृष्णदास कों दुसाला उढ़ाये। श्रीर कहे जो-श्रीगोवर्द्ध नघर को श्रिधकार करो। तम घन्य हो। तब वा समय कृष्णदास ने यह पद गायो। सो पद—

राग कान्हरो—" परम कृपाल श्रीवल्लभनंद्न करत कृपा निज हाथ दे माथे०।"

सो यह पद कृष्णदास ने गायो, श्रौर विनती कीनी जो-महा-राज! मेरो श्रपराध समा करिये। तव श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीमुख्सों कहे, जो-तिहारो श्रपराध श्रीनाथजी समा करेंगे। ता पाछें श्रीगु-सांईजी श्रनोसर कराय के सवन को समाधान कियो, तव सगरे वैष्णुच सेवक प्रसन्न भये। पाछें जैसें नित्य सेवा सिंगार श्राप श्री-गोवद्ध नधर को करते, वैसेही करन लागे। श्रौर कृष्णदास श्रीगु-सांईजी की श्राज्ञा तें श्रधिकार की सेवा करन लागे।

सो वे कृष्णदास ऐसे कृपापात्र भगवदीय हते।

वार्तां प्रसंग मिन्नीर एक समय श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीगोकुल में हते, सो कृष्णदास श्रीगोवर्डन तें श्रीगोकुल श्राये। तव श्रीगुसांईजी उठिके श्रीगोवर्ड ननाथजी को श्रीधकारी जानि कृष्णदास को बहोत प्रसन्तता पूर्वक समाधान कियो, श्रीर अपने पास बैठाये। पाछे श्रीगोवर्डनघर के कुशल समाचार पूछे श्रीर कृष्णदास को श्रपने श्रीहित्तसों श्रीनवनीतिप्रयजी को महाश्रसाद घरे। ता पाछे सेनभोग को महाप्रसाद लिवाय के रात्रिकों संदर सेज पर सेन करायो। सो जब प्रातःकाल भयो तब कृष्णदास चलन लागे। ता समय कृष्णदास ने श्रीगुसांईजीसों विनती कीनी, जो-महाराज! मेरो मन वृन्दावन देखिवे को बहोत है। तब श्रीगुसांईजी श्रापु कहे, जो-श्राछो, जाघो, प्ररन्त दुःख पायोगे।

तब हुष्णदांस श्रीयमुनाजी पार गये, जो श्रीगुसांईजी ने मने किये तोऊ मन न मान्यो, श्रीवृंदावन कों चले। सो मध्यान्ह समय इन्दावन श्राये। तव वृन्दावन के संत महंत कृष्णदास सों मिलन श्राये, सो कृष्णदास कों वा समय ज्वर चढ्यो, सो प्यास लागी। तव कंठ स्वन लाग्यो। सो कृष्णदास नें कही, जो-प्यास बहोत लगी है. सो कंठ स्व्यो जात है। तव संत महंतन ने कही, जो-वेश जल लावे। सो छुष्णदास श्रकेलेही एथ पर वैठिके गये हते। सोकृष्णदास नें कही, जो-शिग जल लावे। सो छुष्णदास श्रकेलेही एथ पर वैठिके गये हते। सोकृष्णदास नें कही, जो-श्रीगोकुल को यक्षभी वैष्णव होय सो वासों कहो. जा-वह जल लावे तो में पीऊं। तव सगरे संतमहंतन ने कृष्णदास सों तर्क करिके कह्यो, जो-यहाँ तो कोई वैष्णव नांही है. जो श्रीगोनकल को भंगी यहां व्याहो है, सो वह यहां श्रायो है, सो वाकों तुम कहो तो बुलावें।

तव कृष्णदास ने कही, जो-वह श्रीगोकुल को भंगी सवतें श्रेष्ठ हैं। सो वासों कहियो, जो-कृष्हार के घर तें कोरो बासन लेके श्रीयमुनाजी में न्हाय के जल भरि लावे। सो तव उनने जायके वा भंगी सों कहा, जो-कृष्णदास कों ज्वर चढ्यो है, वह प्यासे हैं। सो कहत हैं सो तू उनकों जल ले जा। तव वह भंगी उहां सो दोरयो। सो श्रीगुसाईजी श्राष्टु श्रीनवतीतित्रयाजी की राजभोग श्रारती करि श्रीनाथजीद्वार पधारिवे कं घाट ऊपर श्राये हते। सो इतने ही में वा भंगी ने कपड़ा की श्राड़ करिके मुख तें कहाो, जो-महाराज! कृष्णदास श्रीवृन्दावन में हैं। तहाँ उनकों ज्वर चढ्यो है, सो प्यासे हैं। जल मोसों मांग्यो है, सो में वृन्दावन तें यहां दोयों श्रायो हूं। तव श्रीगुसाईजी खवास सों भारी जल की लेके, घोड़ा ऊपर श्रसवार होयके वेगिही श्राषु वृन्दावन पधारे। सो तव कृष्णदास सावधान भये। सो ज्वरह उतरि गयो। तव कृष्णदास श्रीगुसाईजी कीं दंडवत करिके यह पद गाये। सो पद—

राग कान्हरो १— 'श्रीविट्ठलजू के चरणन की बिता। हमसे पतित उधारन कारन परम कृपाल आपु आये चिता॥'

सो यह पद गायके रुष्णदास ने श्रीगुसांईजी सो विनती कीनी जो-महाराज ! मैंने श्रापको कह्यो न मान्यो तासों इतनो दुःखपायो। ता पाछे श्रीगुसांईजी के संग रुष्णदास श्रीगोवर्द्धन श्राये, तब सेन श्रारती को समो भयो, तब श्रीगुसांईजी न्हाय के सेन श्रारती किये। तब शृज्यादास ने यह पद गायो। सो पद—

राग कान्हरों—' श्राजु को दिन धनि धनि री माई नैनन भरि देखे नंदनंदन ।'

पार्छे श्रीगुसाईजी अनोसर कराय के परवत तें नीचे पघारे। सो या प्रकार कृष्णदास ने बहोत दिन लीं श्रीगोवर्द्धननाथजी को अधिकार कियो।

वार्ताप्रसंग ६—पाछे एक दिन एक वैष्णव ने श्रायके रुष्ण्दास सों कही, जो-मोकूं यहां एक कुँशा बनवावनो है, श्रौर मोकों श्रपुने देस जानो है, सो मैं तो श्रपने देश कों जाउंगो, तासों तुम या द्रव्य कों राखो। सो ऐसे कहिके वह वैष्ण्व तीनसे रुपैया देके श्रपुने देश कों गयो। तव रुष्णदास वा वैष्ण्व के रुपैयान में ते एक सौ रुपैया एक कुल्हरा में घरिके बाग में एक श्राँव के वृद्ध नीचे गाड़ि राखे। ता पाछे श्राछो महूरत देखिके पूछरीके पास बागमें कुँशा को श्रारंभ कियो। तब कितनेक दिन पाछे कुँशा बनिके तैयार भयो,श्रौर दोयसे रुपैया लगे। पाछे कुँशा को मोहड़ो बनवावनो रह्यो,सो रुष्ण्दासजी मनमें बिचारे, जो-सौ रुपैया में मोहोड़ो श्राछो बनेगो।

ता पाछे श्रीगोवर्ड नघर के उत्थापन के दरसन करिके कृष्ण-दास वा कुँ आ कों देखवे कूं गये, सो वा कुँ आ कों देखन लागे। सो कृष्णदास के हाथ में आसा (लकड़ी) हता, सो आसा टेक के कृष्ण-दास वा कुँ आ पर टाड़े भये। इतने में आसा सरक्यो, सो कृष्णदास आसा सहित वा कुँ आ में जाय परे। तव सगरे मन्ष्य पास टाड़े हते, सो तिनने सोर कियो। जो कृष्णदास कुँ आ में गिरे। पाछे कितेक मनुष्य दौरे, सो रस्सा टोकरा लाये, और दोय मनुष्य कुँ आ के भीतर उतरे। सो बहोत ढूंढ़े परि कृष्णदास को सरीर हून पायो। तव वे मनुष्य पाछे फिरि आये।

ता समय श्रीगुसांईजी श्रीगोवर्द्ध नघर कों सेनमोग घरिके बाहिर विराजे हते. सो रामदास भीतिरया श्रीगुसांईजी के पास बैठे हते। ता समय मनुष्यन ने जायके कही। जो-महाराज! ऋष्णदास कुँआ को देखत हते, सो आसा सरक्यो। सो कुँआ में गिरे। पाछ मनुष्य कुँआ में दूढिवे को उतरे। सो ऋष्णदास को सरीर हू पायो नाँही है। ता समय रामदासजी उहाँ ठाड़े हते, सो कहे 'तामसाना

# सवान की गातां थ



अपने बनवाए हुए अध्रे कूए का निरीच्छा करते हुए-

कृप्सदास.

~\_\_\_\_\_

जन्म सं० १५१६ ] [ देहावसान सं० १६३६



मधो गितः'-तव यह सुनिके श्रीगुसाँईजी आपु कहे,जो-रामदासजी एसे न किह्ये। जो कृष्णदास तो श्रीआवार्यजी महाप्रभुन के रूपा-पात्र वैष्णव हते, जो यह लीला है। कृप में गिरे तो कहा भयो ? कहा जानिये कहा है ?

भावप्रकाश—सो याको कारन श्रीगुसाईजी त्र्रापु तो जानत हते, जो प्रेतयोनि को शाप है। तासों त्र्रापु प्रगट न किये। सो कृष्ण-दास या देह सुद्धां प्रेत भये। सो पूछ्ररी के पास एक पीपर को बृत्त है। ताके ऊपर जायके बैठे।

वार्ताप्रसंग १०-श्रीर श्रीगुलाँईजी श्रापु श्रीमुख सों कहे जो-रूष्ण्दास श्रीगोवर्द्ध नधर को श्रधिकार भलो ही किये श्रीर श्रव एसे सेवक कहाँ मिले ? श्रीर श्रधिकारी बिना काम चलेगी नांही सो विचार करनो। सो या भांति कहे। नब रामदासजीने बिनती कीनी जो-महाराज! जाकों तुम श्राज्ञा करोगे, सोई करेगो। जो श्रीगोव-र्द्ध ननाथजी की सेवा भाग्य सों मिलत है। तव श्रीगुसांईजी श्रापु कहे जो-हम कौनसे जीव कों कहें, जो कौनसे जीव को बिगार करें। सुधारनो तो वहोत कठिन है। श्रीर बिगारवो तो तत्काल है।

भावप्रकाश — सो याही सों श्रीश्राचार्यजी श्रीसुबोधिनीजी में कहे हैं। जो-श्रीभागवत नारायण ने ब्रह्मा सो कह्यो है, परि ब्रह्मा सृष्टि करन को श्रधिकारी है। तासों श्रीभागवत फितत न भयो। पाछे ब्रम्सा नारद्जी सों कहीं, सो नारद क्षेत्र सगरे देसन में फिरवे को श्रधिकार है तासों फितत न भयो। तब नारदने वेदव्यासजी सों कह्योसोवेदव्यासजी सास्त्रकरनके श्रधिकारी हैं,तासों व्यासजोकों हू फितत न भयो। पाछे व्यासजी ने श्रीशुकदेवजी सों कह्यो। सो शुकदेवजी सर्वत्याग कियो है। सो यही त्याग में लगे। पाछे परीचित को सर्वत्याग भयो। तब श्रधिकारी श्रीभागवत के भये। (जब) श्रीशुकदेवजी रात दिन तांई कथा कहे। तब सातमें दिन भगवत् प्राप्ति भई। सो तैसे ही यह श्रीभागवत रूप पृष्टिमारग है। सो याके श्रधिकारी निरपेच्च होय,ताही के माथे यह मारग होय। श्रीर जाकों श्रधिकार पाये श्रहकार बढ़े, सो ताकों कछ फल सिद्ध न होय।

तासों श्रीगोवर्द्ध नधर को श्रधिकार हम कौन कों देंय ? कौन का विगार करें। तव रामदासजी सुनिके चुप होय रहे। इतने में सेनभोग को समय भयो, सो सेनभोग श्रीगुसाईजी सरायें। सो सेन आरती करे पाछे श्रीगुसाईजी आपु गोवर्डनघर सों पूछे, जो-महाराज! कृष्णदास की तो देह छूटी और श्रिषकारी विना चलेगी नाँही, सो हम कौनकों श्रिषकार देके विनार करें? तासों आपु कहो ताकों श्रिषकारी करें। तव श्रीगोवर्ड्डनगणजी कहे जो-हमहू कौन जीवको बिगार करें? जो-कोई श्रिषकार लेयगी नाको विगार होयगो। तासों तुम एकं काम करो. जो-श्रिषकार को दुसाला लेके सबके आगे कहो, जाकों श्रिषकार करनो होय सो दुसाला श्रोहो। तव जो आयके कहे ताकों देऊ। सो जाकों गिरनो होयगो सो श्रापृही आवेगो।

ता पाछे श्रीगुसांईजी श्राषु प्रसन्न होयके श्रीगोवर्डननाथजी कों सेन कराये। पाछे दूसरे दिन राजभोग श्रारती के समय सगरे वजवासी वैष्णव भेले करिके श्रीगुसांईजी श्रापु दुसाला हाथ में लियो। पाछे सबनकों सुनायके कह्यो जो-जाकी श्रीनाथजी के घर को श्रधिकार करनो होय सो या दुसाला को श्रोदो। यह सुनिके कितनेकने कही जो-हम करेंगे। सो पहले एक ज्ञत्री वोल्यो हतो, सो ताकों दुसाला उढ़ायो। ता पाछे श्रीगोवर्ड ननाथजी की श्रारती करि श्रनोसर कराय श्रीग्सांईजी श्रापु श्रीगोकुल पथारे।

पाछे कछुक दिन बीते तव एक समय श्रीगोवर्द्धननाथजी की मेंस खोय गई, सो बरहे में निकसि गई। तब मेंस ढूं ढिवे के लिये गोपीनाथदास जाल श्रीर पांच सात जाल पृछ्री की श्रोर गये। वे सव परम कृपापात्र मगवदीयहते। सो तब देखे तो श्रीगोवर्द्ध ननाथ- जी सखानसहित पूछ्री पास एक पीपरके नीचे खेलतहैं। श्रोर पी- एर के नीचे कृष्णदास श्रधिकारी प्रेत होयके वैठे हैं। तव कृष्णदास श्रधिकारी में ते होपके वैठे हैं। तव कृष्णदास श्रधिकारी में ते होपके वैठे हैं। तव कृष्णदास श्रधिकारी ने गोपीनाथदास जाल सो जैश्रीकृष्ण कियो श्रौर कह्यो जो—श्रर भैया! गोपीनाथदास ज्वाल! तू मेरी विनती श्रीगुसाईजी सी करियो, श्रौर कहियो जो-श्रापके श्रवराधतें मेरी यह श्रवस्था भई है। श्रौर श्रोगोवर्द्ध नधर दरसन देत हैं सो श्रापकी कृपा ते देत हैं।

भावप्रकाश—सो अब श्रीगोवद्ध ननाथजी के आगे अधिकार को दुसाला श्रीगुसाईजी ने कृष्णदास कों (दुवारा) उद्दायो। तब कृष्णदास ने यह पद गायो—

'परम क्रुपाल श्रीवल्लभनंदन करत क्रुपा निज हाथ दे माथे।'

सो यह पद गायके कृष्णदास ने श्रीगुसाईजी सों कही, जोमहाराज! मैं छः महिना लों त्रापकों विप्रयोग करायो, सो त्रापु मेरो
त्रापाध त्रमा करिये। तव श्रीगुमाईजी त्रापु कहे जो-तिहारो त्रापराध
श्रीनाथजी त्रमा करेंगे। सो यह श्रीगुसाईजी त्रापु कहे, तासों श्रीगोवर्द्ध नधर दरसन देत हैं, श्रीर बोलत हैं बातें करत हैं। परंतु श्रीगुमांईजी श्रापु त्रपराध त्रमा नांही किये हैं,तासों प्रेतयोनि छूटन नांही है।
श्रीर कृष्णदास श्रीगोवर्द्ध नधर सों हू कहते जो महाराज! मोनों दरगन
देत हो, सो प्रेतयोनि क्यों नांही छुड़ावत हैं? तब श्रीगोवर्द्ध ननाथजा
कहे, जो-यह हमारे हाथ है नांही, उद्धार तो तेरो श्रीगुसाईजी के हाथ
है। सो काहतें? जो लीला में श्रीचंद्रावलीजी को शाप है जो-प्रेत मोनि
होग। सो कौन छुड़ावे ? तासों यद्यि श्रीस्वामिनीजीकी सस्त्री लिलता
कप (कृष्णदास ने गोपीनाथदास न्वाल सों किद्यों जो-तू मेरी विनती
श्रीगुसाईजी सों करियो,जो-श्रीगुसाईजीकी कुपा बिना मेरी गित नांही है।

श्रीरविलञ्ज की श्रीर बाग में श्रामके बृत्त के नीचे राया सी एक कुलरा में भरिके गाड़े हैं, सो निकासिके कुए के ऊपर की मोहड़ो वनवाय दीजियो। यह श्रीगुसांईजी सीं कहियो। श्रीर श्री-नाथजी की भैंस तुम द्वंदिवे को आये हो सो उह घना में चरत है। पाछ गोपीनाथदास खाल घना में तें भैंस लेके होप.लहुर आये। सो भैंस बांधि गोदोहन गाय भैस को किये । ता पाछे श्रीगुक्षांईजी श्राप् श्रीनाथजी की सेन श्रारती करिक श्रानीसर कराय परवत ते उतर श्रीर श्रपनी वैठक में श्रायके विराजे। तब गोपीन थड्स खाल ने श्रीगुसाईजी को दंडवत करिके कहा। जो-प्रहार:ज ! श्राज श्रीनाथ-जी की मैंस खोय गई हती सो टूं इन को पूछरी की छोर गये हते। तहां रुप्णदास अधिकारी प्रेत भवे देखे हैं। सो रुप्णदास पीपर के वृत्त के अपर वेंद्रे हैं। इष्णदास ने मोकों अक्षवत् स्मरण कियो हतो। श्रीर कृष्णदास ने श्रापसों यह विनती करी हैं जो-में प्रेत हूं. मैंन श्रापको श्रपराध कियो है, तासों मोकों प्रेतवीनि प्राप्त गई है। श्राप के हाथ मेरो उद्घार है। श्रीर वाग में श्राम के वृत्त के नीचे कुलरा में रुपया सौ गड़े हैं। सो निकासिके कुँ आ को माहड़ो वनवायवे की कहीं है। ओर भेंस हू कृष्णुदःसने वताय दीनी है.को हम ले आये है।

तव श्रीगुसाईजी त्रापु त्रपने मन में विचार जो-इप्लाइस की

वड़ो दु.ख है। सो श्रव याकों प्र तयोनि में सों छुड़ाबनो, यह कहिके तत्काल उठिके वाग में पधारे। तब रुपया १००) निकासिके नयो श्रधिकारी कियो हतो, सो वाकों देके कहों जो-ये रुपयानसों कृष्णु-दास वारे कृ श्रा को मोहड़ो वनवाइयो। ता पाछें श्रीगुसाईजी श्रापु वाही गित्र कों श्रसवार होयके मथुराजी पधारे। पाछे प्रातः-काल भये श्रीगुसाईजी श्रापु श्रपने श्रीहस्तसों कृष्णुदास को किया-कर्म करि, श्रुववाट उत्पर श्राद्ध कियो,श्रीर कृष्णुदास की प्रेतयोनि छुटाय के दिव्य सरीर करिके लीला में प्राप्त किये। सो बिलक्षू साम्हे गिरि-राज में वारी, ता द्वार के मुखिया कृष्णुदास हैं, सो तहां जायके विराजे। सो या प्रकार कृष्णुदास की लीला-प्राप्ति श्रीगुसाईजी श्रापु किये।

भावप्रकाश-तहां यह संदेह होय जो-श्रीगुसाईजी की कृषा तें उद्धार न भयो ? सो ऋापु मथुराजी पधारे ऋौर ध्रुवघाट ऊपर श्राद्ध किये ? सो कुपातें (कहा) श्राद्ध अधिक है ? तहां कहत हैं जो-गोपी-नाथदास ग्वाल कृष्णदास कों प्रेत भये देखिके आये। सगरे सेवक बजवासीन के त्यागे गोपीनाथदास खालनें श्रीग्रसांईजीतें कह्यो, जो-कृष्णदास प्रेत भये हैं। सो आपु सों बिनती करी है, जो-आप मोकों प्रेतयोनि सों छुड़ावो । जो श्रीगुसांईजी चाहें तो रंचक मन में विचारे तें छुटकारो होय। परंतु पाछे जो सेवक व्रजवासी कोई प्रेत होय सो श्रीगुमांईजी सों कहे, जो-त्रापु छुड़ावो। सो तब न छुड़ावें तो दोष-बुद्धि होय, तब जीव को विगार होय। तासों श्रीगुसाईजी आपु श्रीम-थुराजी में पथारिके ध्रवघाट ऊपर श्राद्ध कियो, सो या मिष तें छुड़ाये। सो सबनने जानी जो-ध्रुवघाट को श्राद्ध एसो ही है, सो यह महिमा बढ़ाये। सो अपुनो भाहात्म्य काल-कठिनता जानि छिपाये। सो याको कारन यह है। और दूसरों कारन यह है जो कृष्णदास एसे भगवदीय हते जो इनके कोटानकोटि पुरुषान को उद्धार होय, सो काहेतें ? जो श्रीभागवत में नृसिंहजी तें प्रह्लादनें कह्यो है जो-महाराज! मरे पिता को उद्धार होय, तब श्रीनृसिंहजी कहे-जो जा कुलमें भगवद्भक्त होइ सो वाके इक्कीस पुरपा तरें। तासों तुम संदेह क्यों करत हो ? सी प्रह्लादजी तो मर्यादाभक्त भये, और कृष्णदासजी पुष्टिमार्गीय भगवदीय भये। सो इनके तों कोटानकोटि पुरवान को उद्धार है। परंतु श्रीत्रा-चार्यजी महाप्रभुनके संबंध बिना लीला में प्रवेस न होय। तासों कृष्ण

द।स के मिप करि सृष्टि में मुक्त किये। सो काहे तें ? जो कृष्णदासजी, श्रीगुसांईजी, सगरो श्रीगोवद्ध नधर को परिकर श्रालीकिक है। सो यहां ईपी नांही है। सो भूमि पर हू भगवद्जीला जानि कहनों, सुननों।

सो या प्रकार कृष्ण्दास की वार्ता महा श्रलौकिक है। तासों श्रीगुसांईजी कहे जो-कृष्ण्दास रासादिक कीर्तन एसे श्रद्भुत किये सो कोई दूसरे सों न होय। श्रीर श्रीश्राचार्यजीके सेवक होयके सेवा ह एसी करी, जो दूसरे सें न वनेगी श्रीर श्रीनाथजी को श्रिधकार हू एसो कियो जो दूसरे सों न होयगो। सो या प्रकार श्रीगुसांईजी श्रापु श्रीमुखसों कृष्ण्दास की सराहना किये। सो वे कृष्ण्दास श्रीकारी श्रीश्राचार्यजी के एसे कृष्ण्यात्र भगवदीय हते। जिनके ऊपर श्रीगोवर्छनधर सदा प्रसन्न रहते। तातें इनकी वार्ता को पार नांही। तातें इनकी वार्ता श्रीनर्वचनीय है सो कहां ताई कहिए।

## अब श्रीगुसांईजी के सेवक छीतस्वामी मथुरिया चौबे, अष्टछाप में जिनके पद गाइयत हैं, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं—

冲

#### भावप्रकाश-

ये छीतस्वामी लीला में श्रीठाकुरजी के 'सुवल' सखा, तिनको प्रागटय हैं। सो दिवस की लीला में तो ये 'सुबल' सखा हैं, ऋौर रात्रि की लीला में 'पद्मा' हैं। सो दद्मा की श्रीचंद्रावलीजी ऊपर बहुत ही श्रासक्ति है, सो इहां हू छीतस्वामी को श्रीगुसाईजी पैं बहुत ही भरभाव है।

वार्ताप्रसंग (—सो वे छीतस्व मी मथुरिया चौबे हते। तिनसों सब कोड 'छीरि,' कहते। सो सब मथुरामें पाँच चौबे सिरनाम हते। सो पाँचनहू में छीत् बड़े लिरनाम है। सो वे स्निन को देखते, उनसों मसखरी करते। सो एक दिन पाँचों चौबेननें मिलिकें विचार कियो, जो-भाई! गोकुल/के गुसाई टोंना बहुत करत हैं। जो कोड उनके पास जात हैं, सो उनके वस होय जात हैं। सो चलो, जो—उनकों देखिये, जो वे कैंसे टोंना करत हैं? सो वे पांचो आपुस में मित्र हते, परि वे गुंडा हते। तब उन पांचोंननें मिलिकें एक खोटो रुपया लि-

यो, श्रीर एक थोथो नारियल लियो, तामें राख भरी। श्रीर यह बिचार कियो, जो-माई! गोकुल जायकें श्रीगुसांईजी सों श्रापुन कुटिल विद्या करिये। तब उन चारोंन सों छीतू ने कही, जो-सगरेन के पहिले में जायके श्रपनी कुटिल विद्या करि श्राऊँ, ना पाछे तुम जइयो। तब विन चौबेननें कही, जो-श्राछी वात है। तब छीतू ने कुटिल विद्या को ठाठ ठठयो। सो वा थोथे नारियल को गांठि में वांधिके श्रीर वह खोटौ रुपया लेके पांचो जनें मथुरा तं चले, सो नाव में बैठिके श्रीगोकुल में श्राये। तब छीतस्वामी कहे जो-तुम तो सब बाहिर रहो, वैठो। श्रीर मैं भीतर जात हों, सो जायके उनके टोना टमना देखों, पाछें तुम भीतर श्राइयो।

सो छीत तो थोथो नारियल लेकें श्रव खोटो रुपया लेके भी-तर गये ऋौर साथके चौवे वाहिर रहे। सो उत्थापन के समें पहिले श्रीगुसांईजी पोंढिके उठे हते सो गादी ऊपर विराजे हते, हाथ में पुस्तक हतो सो देखत हते। सो ता समें छीतस्वामी श्रांव। सो श्रां-गुसाईजी को देखे तो श्रीगिरधारीजी होयके बैठे हैं। तब तो य मन में पश्चात्ताप करन लागे। (क्यों जो) में तो इनसों मलखरी करन श्रायो हो। सो ए साज्ञात् पूरण पुरुषोतम हैं। मो हों धिक र है, जी-मैं ईश्वर सेंा कुटिल विद्या करन श्रायो। या भांति सों सोच करत रहे। ता पाछें छीतस्वामी वह नारियल लाये हते सो दुव-काय के श्रीगुसाईजी सों दंडवत करी। सो इतने छीतस्वामी सों श्रीगुलांईजी बाले-छीतस्वामी! तुम नीके हो? श्राबी, तुम तो वहोत दिनन में दीखे हो। तब छीतस्वामी ने हाथ जोड़िके बिननी कीनी, जो-महाराज ! हम आपके हैं। एसे कहिके साष्टांग दंडवत् करी। श्रीर श्रीगुसांईजी सों फेरि विनती कीनी, जो-महाराज! मोकों आपकी सरिन लीजे, अब तो आप मेरी आंगीकार करोगे। तव श्रीगुसांईजी ने छीतस्वामी सी कहा, जी-तुम तो चौरे ही, हमारे पूजनीक हो। तुमकों तीं सब आपहीतें भिद्ध है। तुम हमकों दंडवत काहेकों करत हो ? श्रीर एने कहा कहत हो ?

तव छीतस्वामी फेरि हाथ ोरिके विनती करी,जो महाराज! मेरो अपरोध समा करो। श्रौर मोकों सरिन लीजे। हम नांहि जानत जो—कौन अपराधतें स्वामी मये हैं। हमारे श्रव भाग्य खुले हैं जो-श्राप के दरसन पाये। श्रव एशी छवा करो, जो—स्वामिःव छूटे।

जो आपके दास कहायवे की इच्छा है। श्रीर मन की कुटिलता तो बहोत हुती, परि श्रापके दरसन करत ही सब कुटिलता दूरि भाजि गई। तातें श्रव हों, श्राप के हाथ विकानो हों, तातें श्रव तो आप जो चाहो सोई करो। श्राप तो दाता हो, प्रभु हो, दीनानाथ हो, दया सिंधु हो। या जीव की श्रोर प्रभुन को कहा देखनो? तातें महाराज! श्रव मोकों आपको ही करि जानिये, श्रापुनो सेवक करिये। तव छीतस्वामी को श्रद्ध भाव जानिके श्रीगुसांईजी तो परम दयालु हैं, सो श्राप छपा करिके कहे, जो—छीतस्वामी! श्रागे श्रावो। तव ये दंडवत करिके श्रागे श्राय बैठे। ताही समे श्री गुसांईजी ने छीतस्वामी को नाम सुनायो। ता समें छीतस्वामी ने यह पद गायो—

'भई श्रव गिरधर सों पहिचान-कपटरूप धरि छित्वे आयो, पुरुषोत्ताम नहिं जान ॥ १॥ छोटो बड़ो कछू नहिं जान्यो, छाय रह्यो श्रज्ञान। 'छीतस्वामी' देखत अपनायो, श्रीविट्ठत कुपानिधान ॥ २॥

तव तो और वे चारों जने, जो बाहिर ठाड़े हते, वे आपुस में विचार करन लागे जो—भाई! छीतू को तो टोना लग्यो,जे अब आपुन रहेंगे तो आपुनहू को टोना लगेगो, तातें अब इहां ते भाजो। सो वे चारों जनें उहां तं भाजे सो मथुराजी में आये। ता पाछं श्रीगुसाईजी ने छीतस्वामी सों कह्यो जो—तुम हमारी भेट लाये हो सो लावो। तब छीतस्वामी अपने मनमें विचारे, जो—गारियल रुपया तो खोटो है, सो भेट कैसे धरों? पाछ विचारे, जो—मडार में परघो रहेगो कहा मालुम होयगो, जो कहांते।आयो है ?

श्रीर फेरि श्रापु कहे श्रीमुख तें जो—छीतस्वामी! भेट को नारियल लाये हो, सो तुम काहे कों दुवकाये हो? तब तो छीत-स्वामी को मुख सुकाय गयो, श्रीर यह विचारवो जो-यह तो प्रसु हैं। मैं नारियल लायो, सो जानि गये तो नारियल की किया क्यों न जाने होंयगे?

तब श्रीगुसांईजी सों छीतस्वामी नें विनती करी, जो— महाराज! श्राप तो सब मेरो कृत्य जानत हो! सो वह बात नो मेरी श्रव छानी राखो। तव श्रीगुसांईजी नें कही जो -छीतस्वामी!

करी, सो एक फाड़ तो छीतस्वामीकों दीनी, और एक फाड़ में तें रंचक २ सवन कों बाँट दीनी। इतने में श्रीगुसांईजी ने छीतस्वामी को श्राज्ञा दीनी जो-छीतस्वाभी ! तुमारे साथ के जो चारों जने हैं तिनकों यामें तें थोरी थोरी बांटि दीजो। तब छीतस्यामीनें दंडवत् करिके वह गठरी में बांधि राखी। सो ऐसी कृपा श्री गुसाँई जी की देखिके छीतस्वामी मन में विचारे-जो-मैं-संसार-समुद्र में वहारे जात हती, सो मोकों वाँह पकरिके काढे। स्रोर मेरे मन में खोटे नारियल को स्रोर खोटे रुपया को पश्चात्ताप हतो सोउ ताप मेरो दृष्टि करवो। जो मो। पर तो श्रीगुसाईजीने बड़ी कृपा करी। पाछे छीतस्वामीने प्रसन्न हायके एक नयो पद ता समे बनायो। सो पद-'हों चरणातपत्र की छैयां। कृपासिंघ श्रीबल्तभनंदन बद्यो जात राख्यो गहि बहियां।। नव नख शरद चन्द्रमा मंडल त्रिविध ताप मेटत छिन महियां। 'छीतस्वामी'गिरिधरन श्रीविट्रल सुजस बखान सकत श्रुति नहियां॥' यह कीर्तन बाही समे श्रीगुलांईजी के श्रागे छीतस्वामीने गायो, सो सुनिके श्रीगुसाईजी बहोत प्रसन्न भये। तब छीतस्वामी ने दंडवत् करिके कही जो-महाराज ! श्राप तो प्रभु हो। त्राप को श्रुति जो वेद है सोउ पार पावत नांही, तो श्रौर की कहा सामर्थ्य है ? जो श्रापको जस गान करे। ता पाछे संध्यार्ति को समय भयो तब श्रीग्रसाईजी छीतस्वामी सों कहे जो-जाओ दरसन करो। तब छीतस्वामी मंदिर में जायके

तिवारी में तें श्रीनवनीतिप्रयजी के दरसन किये। तब देखे तो मंदिर

तुमारो जस तो जगत।में विख्यात है। तुम कलू अपने मन में संदेह
मित करो, तुम तो अब हमारे हो। तातें डरपत क्यों हो? वह नारियल ले आवो। तव छीतस्वामी तो सोच करत रहे। और श्रीगुसांई
जीने हरिदास खवास सों आज्ञा करी जो-हरिदास! इनकी गांठिमें
सों वह नारियल है सो खोलि लाऊ। सो श्रीगुसांईजी की आज्ञा मानि
के हरिदासने वह नारियल और खोटो रुपैया छीतस्वामी की गांठि
में ते लेकें श्रीगुसांईजी के आगे धरयो। ता पाछे श्रीगुसांईजीने
हरिदास खवास सों कहां जो-आधो नारियल तो इन छीतस्वामी
कों देउ। तब हरिदास खवासने वा नारीयल की गरी की दोय फाड

में श्रीगुसाईसी ठाड़े हैं। तब छीतस्वामी मनमें कहे, जो-श्रीगुसाई जी कीं तो में वेठक में छोड़ि श्रायो हतो श्रीर ये मंदिर में कहांते ठाड़े हैं बहुरि मन में कहे जो-भीतर श्रीर राह होयगी, ता राह पाँच घार होयगे, ता पाछ सेन श्रारतीके दरसन करिके छीतस्वामी वाहर श्राये, तहां देखे—तो गुसाई जी गादी ऊपर विराज़े हैं। तब तो छीतस्वामी कों बड़ो श्राश्चर्य भयो, परि ठीक न परी। ता पाछे सेन श्रारती भई। नव छीतस्वामी कों महाप्रसाद लिवाये। पाछे श्रीगुसाई जी ने श्राश्चा करी जो—सवारे ही तुम श्रीगिरिराज जायके श्रीगोवर्द्धननाथ जी के दरसन करि श्रायो।

तव छीतस्वामी रात में सोय रहे। प्रातः काल होत ही मातों स्वरूपन के मंगला के दरसन करिकें श्रीगुसाईजी के दरसन किये, पाछे श्रीयमुना उतिर के सूधे ही श्रीभिरिराज को चले, सो राजभोग के समय जाय पहोंचे, श्रीगोवर्द्धननाथ जी के राजभोग श्रारतीके दरसन किये। तब देखे—तो उहां श्रीगुसाईजी ठाड़े हैं, सो श्रीगोवर्द्धननाथ जी के पास ही देखे। तब छीतस्वामी मन में विचारे जो—श्री गुसाईजी कव पधारे हैं?

ता पाछे छीतस्वामी श्रीगोवद्ध ननाथजी के दरसन कि के नीचे उतरे। तव उहां लोगन तें पूछे जो-श्रीगुसाईजी इहां कव पधारे हैं? तव उन सेवकनने कही जो-श्रीगुसाईजी तो श्री गोकुल में हैं इहां तो नांही पधारे हैं। तब छीतस्वामी मन में विचारे जो-मैं तो श्रीगुसाई जी को श्रीगोवद्ध ननाथजी के पास ही देखे हैं, श्रीर कालिह हू श्रीनवनीतिषयजी के पास ही ठाड़े देखे है। श्रीर वेठक हू में विराजे देखे सो सब ठार येही दरसन देन हैं, तातें येहिश्वर हैं।

यह विचारिके छीतस्वामी श्रीगोकुल की सुरित बांधि चंले, सो उत्थापन भोग के समय श्रीगोकुल श्राय पहुँचे । सो श्रीगुसांईजी श्रपनी बेठक में गादी ऊपर बिराजे हे तब छीतस्वामीने श्रायके दंड-वत कीनी। तब श्रीगुसांईजीने पूछी जो-छीतस्वामी! तुम श्रीगोवद्धन-नाथजी के दरसन करि श्राये? तब छीतस्वामीने कही जो-महाराज! श्रीगोवद्धननाथजी के दरसन किये, श्रीर उनके पास ठाढ़े श्रापह के दरसन किये। तब श्रीगुसांईजी मुस्काये।

तर छीतस्वामीने अपने मनमें विचारि यह निश्चय कियो जो-

श्रीगोवर्द्धननाथ जीको और श्रीगुसाईजी को स्वरूप एक है। यह जानि के ताही समें बीतस्वामीने यह पद करिके गायो। सो पद-राग सारंग।

'जे वसुदेव किये पूरन तप सो फल फिलत श्रीबल्लभ देव। जे गोपाल हुते गोकुल में सोई अब आनि वसे निज गेह।। जे वे गोपबधू ब्रज में मो अब वेद ऋचा भई येह। 'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीबिट्ठल तेई एई एई तेई कछु न संदेह।।' यह कीर्तन सुनिके श्रीगुसांईजी वहोत ही प्रसन्न भये।

श्रीगुसाईजी ने सेन श्रारती उपरांत वाहू दिन छीतस्वामी को श्रपने यहां महाप्रसाद लिवायो ।

ता पाछे तीसरे दिन छीतस्वामी देहकृत्य करि श्रीजमुनाजी में स्नान करिके अपरसही में आय श्रीगुसांईजी के आगे हाथ जोरि के टाड़े भये। श्रीर श्रीगुसांईजी सों बिनती करी, जो-महाराज ! मोकों कृपा करिके समर्पन करावो।

तव श्रीगुसांईजीने श्रीनवनीतिष्रयज्ञी के त्रागे समर्पन करवायो। ता पाछे छीतस्वामीने विनती कीनी, जो-महाराज ! श्राज्ञा होय तो मैं श्रपने घर जाऊं। तब श्रीगुसांईजी श्रापु श्राज्ञा किये जो-राजमोग श्रारती के दरसन करिके पाछे तुमकों बिदा करेंगे।

ता पाछे राजभोग आरती भई। पाछे श्रीगुसांईजी अपनी वेटक में अपरस ही में विराजे, तब छीतस्वामीने आयके दंडवत करी। पाछे बिनती करी, जो-महाराज ! आज्ञा होय तो मैं अपने घर जाऊं। तब श्रीगुसांईजी कहे जो-महाप्रसाद लेके अपने घर जहयो।

ता पार्छे श्रीगुसांईजी बालकन सहित श्रापु भोजन को पधारे। सो छीतस्वामी को श्रपने श्रीहस्त सो पातर धरी। ता पाछे श्रापु भोजन को पधारे। पाछे सब भोजन करिके श्राजमन लेके श्रीगुसांई जी श्रपनी वेठक में बिराजे। तव छीतस्वामी हू श्राचमन करिके श्रीगुसांईजी के पास श्राये। तब श्रीगुसांईजीने छीतस्वामी को महाशसादी बीड़ा दिये। श्रीर कहाो,जो-छीतस्वामी श्रपने घर जाशो।

तब श्रीगुर्साईजी कों छीतस्वामी दंडवत करके चले, सो मथुरा श्राये। तब वे चारों कुटिल हते, सो छीतस्वामी सों मिले। तव उन (ने) छीतस्वामी सों पूछी, जो-तुमने उहां कहा कियो ? श्रीर हम तो सब ही जान्यो, जो-तुमकों टोंना लग्यो। तव छीतस्वामीनें कहाो जो

### ें अष्टसामा की बातों



राजा बीरवल से वार्तालाप में रुष्ट होंकर जाते हुए— ज्ञीतस्वामी जन्म सं० १४७३ ] दिहावसान सं० १६४२

(ii)

श्रव तो मैं श्रीगुसांईजी को सेवक भयो, तातें श्रवतो मैं तुमारे काम तें गयो। यह बात छीतस्वामी की उन चारों जनेन ने सुनी। ता पाछे वे चुप होय रहे।

तातें श्रीगुसांईजी को एसो प्रताप है। सो वे श्रीगुसांईजी की कृपा तें बढ़े कवीश्वर भये,सो बहुत कीर्तन किये। सो वे श्रीतस्वामी एसे कृपापात्र भगवदीय भये।

वार्ता-प्रसंग २—श्रोर एक समें छीतस्वामी बीरवल के घर गयं। छीतस्वामी बीरवल के प्रोहित हते। सो श्रपनी बरसोंड लेवे कों गये हते। सो वीरवल ने श्रपने घर में रहवे को स्थल दियो, सो छीत-स्वामी तहांरहे। सो पिछली घड़ी एक रात्रि रही, तब छीतस्वामी उठिके प्रभुन को नाम लेके एक पद गायो। सो पद—

राग देवगंधार—जै जै श्री वल्लभराजकुमार।

परमानंद कपट खंडन करि मकल वेद उद्घार०।। × × छीतस्वामी गिरिधरन श्रीविट्टल प्रगट कृष्ण अवतार।।

यह छोतस्वामी ने गायो, सो वीरबल ने सुन्थो। सो बीरबल कों आछी न लगी। (श्रीर) मनमें कहाो जो देखो इन (ने) कहा बरनन किया है ? परि वीरबल ने छीतस्वामी सों कहू कहाो नांही। जो यह बात मनमें धरि राखी।

ता पाछे छीतस्वामी उठि देहकृत्य करि श्रीयमुना जी में स्नान करि, श्रीठाकुरजी कों भोंग समरप्यो, ता पाछे भोगसराय के श्राप प्रसाद लिये।

पाछे बेठे वेठे छीतस्वामी कीर्तन गावत हते-'जे वसुदेव किये पूर्ण तप॰'। तामें छेलीकड़ी में कह्यो जो—छीतस्वामी गिरिधरन श्रीबिट्टल येई तेई तेई येई कछ न संदेह'।

यह पद छीतस्वाती ने गायों सो सुनि के बीरवल कों घहोत बुरी लगी। तब तो बीरवल ने छीतस्वामां सों कहां जो—छीतस्वामां! तुम (ने) श्रव तो यह पद गाये 'पेई तेई तेई येई कुछ न संदेह' श्रीर सवारे गाये जो 'शगट कुष्ण श्रवतार' सो यह दुमने गायों सो देश, चिपति म्लेच्छ है, जो—यह सुन पावेगों तातुम कहा जुवाब दोगे?

तब वीरवलसों छीतस्वामी ने कही जो—मासों देशाधिपति पृद्धोगों तब मैं जुवाब दऊंगो। परि श्रव तो मेरे भाये तुई म्लेस्क है। (क्यों) जो—तेरे मनमें यह दुर्बुद्धि उपजी। तातें में तो आज तें तेरी मुंह न देखूंगी। एसे बीरबल को तिरस्कार करिके उहां तें छीतस्वामी श्रीगोकुल में श्रीगुसांई जी के पास आये।

सो यह बात देंसाधिपति सों जाय के हलकारे ने कही जो— साहिब! बीरवल का प्रोहित मथुरा से आयो हतो, सो किसी बात के ऊपर बोरवल से कठ कर गयो है।

एसे सब समाचर विस्तार सों देसाधि। ति के श्रागे हलकारे ने कहें। ता पाछे जब वीरवल दरवार में श्रायो तब देसाधिपति ने कहों जो--'वीरवल! तेरा प्रोहित तुम से क्यों रूठ गया है।" तब वीरवल ने देसाधिपति सों कही जो--साहिब! ब्राह्मण एसे ही होते हैं। जो सहज की बात ऊपर रूठ जाते हैं।

तब देशाधिपति ने वीरवल सों कहां जो—वात तो कहां क्या थां ? तव बीरवल कहीं जो—'साहिब उन्होंने दो पद दीचित जी के गाये थे। सो मैंने इतना कहा कि—जब देशाधिपति सुन पात्रेंग तव क्या जबाब दोगे ? इस पर वे रूठ गये।"

तब देशाधिपति ने बीरवल सों कही जो-बीरवल ! तेरे शोहित ने भूठ क्या कहा ? तुभी उस वात की सुधी श्राती है, जो मैं नावड़े में वैठा जाता था,सो नावड़ा गोकुल के नीचे जा निकला, उस समय दीचित जी वहाँ घाट के ऊपर बैठे थे। तब दीचित जी ने मुफ्ते आसीरबाद दिया। भेरे पास मणि थी जिससे पांच तोला सोना नित्य होता था, वह मणि मैंने दीवित जी को दी। सो दीवित जी ने वह मिण हाथ में ले कर मुक्त से पूछा जो-तुमने मिण हमको दी ? एसे तीन बार पूछा, तव मैंने तीन बार कहा, जो-मिल दी। तब दी ज्ञित जी ने वह मिए लेकर जमना में डाल दी। तब मैं किर बैठा (श्रीर कहा) जो--मेरी मिण मुक्ते पीछे दो। तब दीवित जी ने यमना में हाथ डाल के दोनों हाथ की अंजलि भर कर मणि लाकर मुक्के दी। और कहा जो-इन में तुम्हारी मिण होय सो काढ़ लो। जब मैंने न ली, तब किर मुभे तीन बेर पूछा जो-- अब तो फेरन लोगे ? तब मैंने तीन वार नांही की। तब ती दीचित जी ने श्रजित भरी की भरी मणि फिर यमुना में डाल दी। जो बीरवल! यह बात तो तु भूल गया। सो यह बात ईश्वर की कृपा बिना नहीं होती।

इससे तुमको ऐसा संदेह न काना चाहिये। जो तुमने श्रपने प्रोहित से एसा कहा. सो दीजित जी तो सालात् ईश्वर हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं।

या भांति सों देसाधिपति ने बीरवल सों कहाो, सो सुन के वीरवल चुप होय रहाो, सो—कहा उत्तर देय ?

भाषप्रकाश—तातें गुसाई जी को एसो प्रताप है। जो देसाधिपति म्लेच्छ हैं श्रीहरिराय जी कृत सोऊ जानत है, जो—श्री गुसाई जी तो साचात् ईश्वर हैं। श्रीर वीरवल तो बहिमुंख है। तातें श्री गुसाई जी के स्वरूप को ज्ञान नांही है। श्री गुसाई जी कबहुँ कवहुँ कहते जो— वीग्वल तो बहिम् ख है।

सो वे छीतस्वामी गुसाई जी के एसे कृपापात्र भगवदीय हते।

वार्ता प्रसंग ३—श्रीर जब बीरवल को तिरस्कार करि के छीतस्वामी श्री गोकुल श्राये, ता दिन श्रीगुनाई जी, श्री गिरधरजी श्रीनाथजी द्वारा हते । मो जब छीतस्वामी श्राये सो बात श्री गुसाई जी ने सुनी, जो—छीतस्वामी या प्रकार श्रपनी वृक्ति छोड़ि के श्री गोकुल श्राये हैं, वैठें हैं। श्रीग्यह हू बात श्रीगुसांई जी ने पहले ही सुनी (हती) जो—छीतस्वामी वोरवल के पास बरसोंड़ लेवे कों गये हते, सो श्रव या तरह सों वीरयल को तिरस्कार करि के छोड़ि श्राये हैं।

सो नहां श्रीनाथजीद्वार में श्रीतोवर्द्धननाथजी के तथा श्रीगुसांई के दरशन कों दूर के वैष्णव जो आये हे, तिनसीं श्रीगुसांई ने कहां जो तुमारे पास में छीतस्वामी कों पठावत हों, सो तुम इनकी भनी भांति सेवा कीजो।

ता पञ्चे बैप्एव तो गुलाई जी सी विदा होय के अपने देस कों चले।

ता पाछे बीरवल सो रिसाय के छीतस्वामी श्रीगोकुल आये हते, सो उडां श्रीगुसाईजी के दरसन श्रीगोकुन में न पाये, तब दोय चार दिन तांई रहि के फेरि छीतस्वामी नरहटी में आये, श्रीगोवर्डननाथ जी के दरशन किये। सो अपनं मन में बहोत आनद पाये।

ता पाछे श्रीगुसांईजी श्रीगोवद्ध ननाथजी को श्रनोसर करवाय के पर्वत तें नीचे उतरे, सो श्रपनी वेठक में विराजे। तव श्रीगुसांई जी की आगे आयके छीतस्वामी ने सब समावार विस्तार पूर्वक बीरबल के कहे। तब श्रीगुसांई जी छीतस्वामी के वचन सिन के बहोत प्रसन्न भये।

ता पाछे श्रीगुसाई जी ने लाहोर के जो वैष्ण्य श्राये हते, तिन कों एक पत्र लिख्यो अपने श्रीहस्त सों, 'जो—ए छीतस्वामी (को) हमने तुमारे पास पठाये हैं सो इनकी टहल तुम श्राङ्घी भांति सों कीजों।

सो वह पत्र श्रीगुसाई जी ने छीतस्त्रामी कों दियो, श्रीर कहां जो--छीतस्त्रामी ! तुम लाहोर जावो। तव छीतस्त्रामी ने कही जो महाराज! मैं लाहोर जाय के कहा करूंगा ? तब श्रीगुसाई जी ने छीतस्त्रामी सों कहाो, जो मैंने उन सब वैष्ण्वन सों कही है, सो वैष्णुव तुमारी बिदा श्राछी तरह सों करेंगे।

तब श्रीगुसांई जो के वचन सुनि के छीतस्वामी ने यह पर गायो। सो पर्— राग नट—हम तो श्री विट्रलनाथ उपासी।

> सदा सेवों श्रीवल्लभ-नंदन कहा करों जाय कासी॥ छांडि नाथ जो और रुचि उपजत सो कहियत असुरासी। छीतस्वामी गिरिधरन श्रीविट्रल बानी निगम प्रकासी॥

जो यह पद छीतस्वामी ने गायो। सा सुनि के थीगुसांईजी (ने) छीतस्वामी के हृद्य की जाना जा-एता कहूँ जानहार नांही हैं।

तब छीतस्वामी ने श्रीगुसाईजी सीं कहा। जो—महाराज! में वेष्णुव भयो सी कछ वैष्णुव के पास तें भीख मांगन कों नांही भयो। श्रीर बीरबल पें तो मेरी बरसोंड हती भी मैं वाको मुंह तोड़ि के लेती। परि महाराज! वाने तो म्लेच्छ वुद्धि की जुबाब दियो, तात में यहाँ उठि श्रायो। जो महाराज! मेर तो राज के चरण कमल छांड़ि के कछू काम नांही, श्रीर कहूं न जाऊंगी। श्रीर श्रव कहा एसे

कर्म करुंगो, जो वैष्णव होय के कहा भीख मार्गूगो? सो जीतस्वामी के बचन सुनि के श्रीगुसांई जी बहोत ही प्रसन्न

भये, श्रीर कहा जो—वैष्णुव को यही धर्म है,जो—एसे ही चाहिये।

ता पाछें श्रीगुसांईजी ने वह पत्र लाहोर के वैष्णवन कों लिख पठायो जो - छीतस्वामी तो इहां ते श्र.य सकत नांही है, तासों यह ब्राह्मण गरीब है। जो तुस्रतें याकी टहल वनि श्रावे तो इहां ही मनुष्य के हाथ हुंडी कराय पठाय दीजो। सो वह पत्र श्रीगुसांई जी को एक मनुष्य लाहोर ले जायके इन वैष्णवन को दियो। तब उन वैष्णवन ने वह पत्र बांचि के रूपिया १००) की हुंडी करायके पठाई। श्रीर उन वैष्णवनने श्रीगुसांई जी को यह पत्र वीनती को लिख्यो, जो—महाराज! इतनी हुंडी तो हम वर्ष पर्यंत पठावेंगे, श्रापकी हुंडी के साथ इनकी हुंडी पठावेंगे सदा।

सो पत्र श्रीगुसांईजी के पास श्रायो, तव वांचि के श्रीगुसांईजी ने वा पत्र के समाचार सब छीतस्वामी सों कहे। तव छीतस्वामी श्रपने मन में वहोत प्रसन्न भयं, श्रीर श्रीगुसांई जी हू उन वेष्णवन पर वहोत प्रसन्न भये।

भावप्रकाश—तातें छीतस्वामी उन बीरवल को त्याग किर के श्री
गुसाई जी को जस बढ़ायो। तो आपुने हू वीरवल की वरसोंड़ जितनो
छीतस्वामी को कराय दीनो। तातें वैष्ण्यन कों तो दढ़ विश्वास
राखनो श्री गोवर्द्ध ननाथ जी की ऊपर। जो विश्वास राखे तो प्रमु
वाकी क्यों न खबर राखें ? तातें वैष्ण्य कों तो एसी अनन्यता राखी
चाहिए। और छीतस्वामी जो गुसाई जी की आज्ञा मानि के लाहोर
जाते, तो एक ही बार द्रव्य लावते। पिर आगे कहा करते ? सो उन
छीतस्वामी ने जो विश्वास राख्यो, तो जनम भिर के द्रव्य और ठोर
जाचनों न पड़्यो।

तातें या जीव कों एसी एक प्रभुत को आश्रय राखनी। एक आश्रय

श्रीवल्तभाधीश को करनो जातें सब फत्त की प्राप्ति होय-

पाछे वे लाहोर के वैष्णव छीतस्वामी को प्रति वर्ष श्रीगुसांई जी की हुंड़ी के साथ न्यारी हुंडी पठावते, सो वे वैष्णव हू श्री गुसांई जी के एसे कृपापात्र भगवदीय भये। सो उनकी वार्ता कहां तांई लिखिये। ————

अथ श्री आचार्यजी महाप्रभुन के सेवक गोविंद्स्वामी सनोड़िया बाह्मण. महावन में रहते. अष्टछाप में जिनके पद गाइयत

हैं तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं—

\*

भावप्रकाश-

ये गोविंद्स्वामी लीला में श्रीठाक्करजी के 'श्रीदामा सखा तिनकों

प्राकट्य हैं। सो दिवस की लीला में तो ये श्रीदामा सखा हैं, श्रीर रात्रि की लीला में ये भागा सखी है, श्रीचंद्रावली की। ठाते यहां हू ये श्रीगुसांई के स्वरूप में त्रासक्त है।

वार्ता प्रसंग १ - सो वे प्रथम आंतरी गाम में रहते। तहां वे स्वामी कहावते, सो वे सेवन करते। परि गोविंदस्वामी परम भगवदीय हते। सो व गोविन्दस्वामी आंतरी में ते ब्रज आये। तब महावन में रहे. जो--यह ब्रजधाम है। यहां श्रीभगवान के चरणविंद् प्राप्ति कैसे न होइगी?

सो गोविंदस्वामी कवीश्वर हते, सो श्राप पद करते। जो कोई हनके पद सीखि के गुसांई जी के श्रागे गावतो, ताकों श्रीगुसांई जी प्रसाद दिवावते, श्रीर बहोत प्रसन्न होते। सो वे गावनहारे गोविंदस्वामी के श्रागे जाय के कहते, जो—तुमारे किये पद हम श्रीगोक् के गुसांई जी के श्रागे गावत हैं, सो वे वहुत प्रसन्न होत हैं, श्रीर हमकों प्रसाद दिवावत हैं। तातें तुम श्रपने किये पद हमकों श्रीर सिखावो।

सो यह सुनि के गोविन्दस्वामी श्रपने मन में कहते जो-जो कब्रु है, सो श्रीगोकुल है, श्रीर श्री गोकुल के गुसाई जी है। परि मिलनो बनत नांहिं।

सो एसे करत कितनेक दिन भये तब एक समे कोऊ एक श्री
गुसाई जी को सेवक कल्ल कार्यार्थ श्री बुन्दावन में जाय निकस्यो।
सो भगवद्दच्ला सो गोविन्दस्वामी को मिलाप भयो। गोविदस्वामी
श्रीर वह वैष्णव एकांत ठौर में वेठे हते, तहां कोई वार्ता के प्रसंग
में गोविदस्वामी ने कह्यो जो—श्रीठाकुरजी की साज्ञात् लीला
कैसे जानि परे ?

तब वा वैष्णव ने कहा जो—पाछे कहूंगो। तब गोविंदस्वामी ने वा वैष्णवसों कहा जो—मोकों वहुत दिनन ते या बात की श्रातुरता है, श्रीर तुम कहत हो जो—काल कहूंगो। जो याहूतें फेर एकांत कहां मिलेगी। तातें तेरे ऊपर कृपा किर के श्रव ही कहो।

तब वा वैष्णवनें पोविदस्वामी की बहुत आतुरता देखि के इनतें कहा जो—आज के समे तो श्रीटाकुरजी को श्री गुसाईजी श्रीविद्वलनाथजी नें वस किर राखे हैं। तातें श्रीटाकुरजी के चरणारविंद की श्रीति पाईयें तो इनहीं तें पाइये,श्रीर को आथय करनी नृथा है।

सो यह बात सुनिके गोविंद्स्वामीकों श्रत्यंत श्रातुरता भई, श्रोर श्रित उत्साह भयो। तब नो गोविंद्स्वामी ने उन वैष्ण्व सों कह्यो जो—तुम मेरे साथ चलो। तव रात्रि तो उहाई सोय रहे। पाछे पातःकाल भयो। तब तहांतें दोऊ जने चले सो श्रीगोकुल श्रायं। ता समें श्रीगुसाईजी श्रीठःकुरजी को राजमोग धरि के श्रीयमुनाजी पे संध्यावदंन करत है।सो ताही समय ये श्राय पहुँचे।

तव वा वैष्णवन कही जो—श्रीगुसाई जी यही हैं। तब देखि के गोविदस्वामी के मन में आई जो—ये कोई बड़े कमें प्र हैं। कर्भ कांड करत हैं, इनकों श्रीठाकुरजी क्यों कर मिलत हींयगे। एसे वित्त में सोच विचार करन लागे।

इतने में श्रीगुसांजी संध्यावंदन तर्पण करि चुके। तब श्रीगुसांई जी नें कहोो—जो गोविंददास! कब आये? तब इन (ने) कही जो प्रसु! अब ही आयो हों।

ता पाछे श्रीगुसांईजी उहांतें मंदिर मे पश्चारे, सो साथ गोविंद-स्वामी हू चले। पर गोविंदस्वामी श्रपने मन में विचार करत हुते, जो इन (ने) मोकों कवहू देख्यो नांही, जो इन (नें) मोकों केसें पहिचान्यो। ताते कञ्जक कारण दीसत है।

ता पाछे श्रीगुसांईजी तो जाइके मन्दिर में भोग सराये। ता पाछे दरशन के किवाड खुले। तब गोविंदस्वामी ने राजभोग श्रारती के दरशन किये। सो सालात् वाललीला रसमय रसात्मक स्वरूप को दरसन कराये। ता समें श्रीगुसांईजी ने गोविंददास को यह दान किये।

ता पार्छे श्रीगुसांई जी वाहिर श्राये। तब गोविंद स्वामी ने श्रीगुसांईई जी सों बिनती कीनी, जो—महाराज! श्राप तो कपट रूप दिखावत हो। श्रीर श्राप के यहां तो साम्रात् प्रभु बिराजत हैं। (श्रीर) वाहिर तो वेदोक्त कर्म करत हो।

तब श्रीगुसाईजी ने गोविदस्वामी सो कहाो, जो-मिक्त-मार्ग है, सा तो फूलकपी है, श्रीर कर्ममार्ग कांटाकपी है।

भावप्रकाश—सो फूल तो रज्ञा विना फूले न रहे। तातें वेदोक्त कर्ममार्ग है सो भक्तिरूपी फूलन को काँटने की बाड़ है। तातें कर्ममार्ग की बाड़ बिना भक्तिरूपी फूल को जतन न होय, तब जतन विना फूल हुन रहें। तातें यह वस्तु है सो गोप्य है। तातें प्रकट प्रमाण त्योंही है।

तब ये वचन छुनिके गोविंदस्वामी बहोत प्रसन्न भये। तब गोविंदस्वामी ने श्रीगुसांई जी सों फेरि बिनती कीनी जो--महाराज! कृपा करिये।

तब श्रीगुसांई जी ने कहा। जी—तू स्नान करि श्राव। तब गोविंद्स्वामी तत्काल स्नान करिके श्रपरस ही में श्राय। तब श्रीगुसांई जी ने इन ऊपर कृपा करि के नाम सुनायो, ता पाछे समपंन करवायो। पाछें श्रनोसर कराय। श्रीगुसांई जी तो मोजन को पधारे। तब गोविंन्द्स्वामी कोहू महाश्रसाद की पातर श्रीगुसांजी ने श्रपने श्रीहस्तसों धरी। पाछे श्रसाद लेके गोविंद्स्वामां ने श्रावमन करके श्रीगुसांई जी को दंडवत करी।

ता पाछे गोविंदस्वामी श्रीगोकुल ही में आय रहे। सो वे गोविंदस्वामी पे श्रीगुसांई जी सदा प्रसन्न रहते। इन ऊपर बहुत कृपा करते। सो गोविंदस्वामी एसे कृपापात्र भगवदीय हते।

वार्ता प्रसंग २—सो पहिले गोविन्दस्वामी आंतरी में सेवक करते.सो,उहां गोविंदस्वामी कहावते। आंतरी में इनके सेवक बहोत हते। एक समे आंतरी के लोग श्रीगोकुल में आये। सो गोविंद-स्वामी जसोदा घाट के ऊपर वैठे हते। सो उन सुनी ही जो— गोविंदस्वामी श्रीगोकुल में रहे हैं। सो सुनि के नाम पायवे के लिए आये है। तब उन लोगन ने पूछी जो—गोविंदस्वामी कहां रहत है?

तब वे लोग पूछत पूछत गोविंदस्वामी के घर श्राये, तव गोविंद-स्वामी की बहिन कान्हवाई ने कही जो—गोविंददास तो स्नान करन कों गये हैं। तब वे लोग जसोदाघाट पे श्राये, गोविंददास सों पूछी जो—गोविंदस्वामी कहां है ? तब गोविंददास ने कही जो - व तो मरे बहोत दिन भये। तब बे लोग फेर घर श्राये। इतने में गोविंददास हू घर श्राये। तब लोगनने उनकों पहिचाने, जो इन तो हम सों पसे कही जो-बे ता मरे। सो पतो श्राप ही हैं।

तब उन लोगन सों कही जो—स्वामी! तुम हमसों यह क्यों कहें जो—वे तो मरे। तब उन गोविंद्दास ने कही जो—मरे नांही तो श्रव मरेंगे।

भावप्रकाश—जो या भांति सों गोविंददासजी ने कहीं, ताकों कारन कहा ? (क्यों) जो भगवदीय को मिध्या न वोलनो । ताकों हेतु यह जो—उन लोगन ने तो इनसों पूं छ्यों सो—गोविंदस्वामी कहि के पूछ्यो । तासों इन (ने) कही जो—वे स्वामी तो मरे (क्यों) जो अब तो हम 'दास हैं।

पाछे गोविन्ददासने कही जो—तुम श्रव श्रीगुसांईजी के पास नाम पायो। तब उनने कही जो—हमकों श्रोगुसांईजी की पास ले चलो तब उन लोगन कों गोविददास अपने साथ ले जायके श्रीगुसांईजी की ईपास नाम दिवायो। तब वे लोग दिन चार श्रीगोकुल रहिके पाछे श्रांतरी कों गये। सो वे गाविद्दाजनी श्रीगुसांईजी के एसे कृपापात्र भगवदीय भये।

वार्ता-प्रसंग—३ श्रीर गोविंददास श्रीजमुनाजी में कबहूं न्हाते नांहीं, पांच हू श्रीयमुनाजी में बुड़ावते नांही, कृप के जलसों स्नान करते, श्रीजमुनाजी की रेती में लोटते, श्रंजुली भरि जल लेते सो पी जाते, श्रीर श्राचमन हू न करते। जो—उनको श्री-जमुनाजी पर पसो भाव हतो। श्रीजमुनाजी को साज्ञात् स्वामिनी को स्वरूप जानते। श्रीर यह कहते जो—यह श्रप्रयोजक सरीर यामें में कैसे करि डारों। एसे श्रीयमुनाजी का स्वरूप श्रगाध भाव संयुक्त है, ताको विचार करते। सो वे गोविंददास एसे भावसंपन्न हते।

सो एक दिन श्रीबालकृष्णुजी श्रौर श्रीगोकुलनाथजी ए दोऊ भाई श्रीयमुनाजी में स्नान करत हते। ता समे श्रीजमनाजी के तीर गोविंददास ठाड़े हते। तब श्रोबालकृष्णुजी श्रौर श्रीगोकुल-नाथजी दोऊ भाई श्रापुस में विचार करन लागे, जो—श्राज तो गोविंददास कों जमुना में स्नान कराइये। सो इन दोऊ भाई गोविंददास कों पकरिके श्रीजमुनाजी में ले जान लागे। तब गोविंददास ने कहा। जो—महाराजं! मोकों श्रीयमुनाजी में मित डारो, मोकों श्रीयमुनाजी में डारोगे तो मेरो दोष नांही है, श्राप जानो। ये श्रीयमुनाजी हैं, साज्ञात् श्रीस्वामिनीजी हैं। ये लीलात्मक स्वरूप है। तातें यह मेरो श्रप्रयोजक सरीर में यामें कैसें डारों। सो गोविंददास ने जब एसें कहा।, तब इनने उन कों छोड़ि देये। तब इन दोउ माईन कों श्रीजमुनाजी के लीलात्मक स्वरूप को ता समय दरसन भयो। तब गोविंददास ने कहाो जो-महाराज! इहां तो उत्तम ते उत्तम सामग्री होय सो समर्पिये। सो निज स्वरूप जानिके कहाो। सो ये गोविंददास श्रीगुसांईजी के एसे कृपापात्र भगवदीय हते।

वार्ताप्रसंग ४—और एक तमय रात्रि को श्रीभागवत दसम-स्कंघ के अटादस अध्याय वेणुगीत के अंत के श्लोक को व्याख्यान श्रीगुसाईजी करत हते। सो श्लोक—

गा गोपकैरनवनं नयतोस्वार-

वेणुस्वनैः कलपदैस्तनभत्स सख्यः।

श्रस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां

निर्योगपाशकृतलक्षणयो विंचित्रम्॥

सो या श्लोक को व्याख्यान गीविंददास के आगे श्रीगुसांई जी करत हते। सो करत २ अर्ड्डरात्रि गई। ता पार्छे श्रीगुसांईजी तो आप पोंढ़िवे को उठे। तब गोविंददास की आजा दीनी जो — अब तुमही जायके सोय रहो।

तब गोविंददास श्रीगुसांईजी को दंडवत करिके उठि चले। सो अपनी बैठक में श्रीबालकृष्णजी और श्रीगोकुजनाथजी श्रीर श्रीगोविंदरायजी वेठे हते, सो श्रापुस में खेलत हसत हते। श्रीर हु वैष्णव पास वेठे हते, सो तहां गोविंददास हु श्रायं।

तव गोविददास तें श्रीगोक्कलनाथजी ने पूछी जो—कहों गोविददास! या विरियां कहां ते श्राये हो? तब गोविददास ने कही जो-महाराज! श्रीगुसांईजी के पास हो, तहां ते श्रायो हूं। तब गोविददास तें श्रीगोक्कलनाथजी ने कही, उहां कहा प्रसंग होत हतो? तब गोविददास तें श्रीगोक्कलनाथजी ने कही, उहां कहा प्रसंग होत हतो? तब गोविददास ने कह्यो जो-महाराज! वेग्रुगीत के श्रंत के श्लोक को व्याख्यान भयो। तब श्रीगोक्कलनाथजी ने गोविददास तें कह्यो जो-जो-कहा व्याख्यान भयो हो? तब गोविददास ने कह्यों जो महाराज! श्रपनी बात श्रापु कहे, ताको कहा कहिये, ताकी

पटतर कहा दीजिये ? तय गोकुलनाथजी ने कहारे जो-श्रीगुसांईजी को स्वरूप गोविंददास ने नीके जान्यो है। ता पाछे गोविंददास तो श्रपने घर को श्राये। सो वे गोविंददास एसे भगवदीय भये।

वार्ताप्रसंग १—श्रीर एक दिवस श्रीनाथजी श्रोर गांविद्शस दो उश्चण्सराकुंड के ऊपर साथ ही खेलत हते। सो तहां ते गोविद् दास ता श्रीगिराज परवत पर श्राये, तब उहां देखे तो राजभोग श्रारती होय चुकी है। तब गोविद्दास ने कही जो-इहां राजभोग कोन ने श्रारोग्यो है। श्रीनाथजी तो श्रवही श्रावत हैं एसें कहो। तब श्रीगुसांईजी ने फेरिसामग्री कराइ, श्रीर फेर राजभोग घरयो। फेर श्रारती भई पालुं श्रनोसर भयो।

भावप्रकाश—यहां यह संदेह होय जो—श्रीनाथजी तहां हते नांधी ती संवा कोन की भई? तहां कहत हैं जो—श्रीयाचार्यजी के पृष्टिमार्ग में श्रीठाकुरजी मर्यादा पृष्टि रीति सों बिराजत हैं। (तोभी) सगरे (सव स्थल में) पृष्टि पुरुषोत्तम के भाव सों सगरी वस्तु वस्त्र आभूषन को श्रंगीकार करत हैं। श्रीर दर्शन देवे में मर्यादा रीति सों विराजत हैं, वोलत नांहि। सो भगवत्स्वरूप में दोय प्रकार को स्वरूप है। एक भक्तोद्धारक, भक्तोद्धारक स्वरूप के विपे सवकों दर्शन नांही। जो जहां तांई वैप्युव को प्रेम न होय तहां तांई मर्यादा-पृष्टि-रीति सों श्रंगीकार (श्रीर) दर्शन है। भक्तोद्धारक स्वरूप, मर्योद्धारक मर्यादा पृष्टिरूप सों सिंहासन पे विराजिक सब को दर्शन देते हैं सो स्वरूप में ते वाहर प्रकट होय। सो जहां तरुन, वृद्ध, गाय आदि, जैसो कार्य करनो होय ता प्रकार को रूप करि उह भक्त सों वोलें, श्रनुभव करावें। तथा मर्यादा-पृष्टि स्वरूप है, उनहीं के मुख सों वोलें, श्रनुभव जतावें।

सो यहाँ भक्तोद्धारक स्वरूप को अनुभव गोविंदस्वामी कों है। श्रीर श्रीगुमांईजी ने जो राजभोग घरयों सो श्रीश्राचार्यजी की मर्यादा श्रनुसार श्रीनाथजी ने सर्वोद्धारक रूप सो श्रारोग्यो। तोहू गोविंदस्वामी जैसे भक्त के विशेष श्रनुभव सीं श्रीगुसाई जी ने फेरि राजभोग घरयों एसे जाननो। प्रत्यक्त श्रथवा वे ध्याव द्वारा विशेष त्राज्ञा होवे तो भगवत्कृपा भई जाननी । सो 'यातें श्रीगुसांईजी हू भगवद् इच्छा समक्त करि फेरि राजभाग धरयो ।

श्रीर गोविंदस्वामी, कुंभनदासजी श्रीर गोपीनाथदास ग्वाल ये तीनों जने श्रीनाथजी के एकांत के सखा हैं। श्रीगुसाईजी इनको सब वात दिखाई ही। सो एकांत के समे श्रीनाथजी गोविंददास पूछ्री की श्रोर खेलते हैं। सो गोविंददास सदैव श्रीनाथजी के साथ रहते।

सो एक दिन राजभोग को समो हतो तातें श्रीनाथजी राजभोग श्रारोगवें को पधारें। सो पूछरीं की श्रोर तें श्रावत हते, गोविंददास साथ है। सो गोपालदास भीतरिया श्रव्सरा कुंडते स्नान करिके श्रावत हते गिरिराज ऊपर, सो उनने देखें।

तव गोपालदास ने श्रीगुसांईजी सों कह्यो जो-महाराज ! गोविंददास श्रीर श्रीगोवर्द्धननाथजी पूछरी की श्रोर तें श्राये सो तो,मैंने देखे। तब श्रीगुसांईजी सुनिके खुप करि रहे। ता पाछे राजभोग समर्प्यों।

सो वे गोविंददास श्रीनाथजी के एकांन के एसे सखा है। सो वे श्रीगुसांईसी के एसे कृपापात्र भगवदीय भये।

वार्ता प्रसंग-६ श्रौर एक समे श्रीगुसांईजी श्रीनाथजीद्वार में श्रपनी बेठक में बिराजे हते। ता समय श्रीनाथजी के उत्थापन को समय भयो। सो गोविंददास तो ऊपर दर्शन को गये। सो जायके देखे तो श्रीनाथजी के पाग के पेच खूट रहे हैं। सो वा समे श्रीनाथजी ने पाग सांधिकर बांधी है।

सो हे गोविंददास पाग श्राछी बांघत हुते। तब गोविंददास ने श्रीनाथजी सों पूछी जो-महाराज! पाग के पेच क्यों खुलि रहे हैं? तब श्रीनाथजीने गोविंददास सों कह्यो जो-तू पाग के पेच संवार दे।

तब गोविंददास भीतर जायके पाग के पेच सवारे।श्रीगोवर्डननाथजी की पाग ढीली, सो संवार दी। इतने में श्रीगुसांईजी ऊपर
पद्यारे। तब भीतिरिया ने श्रीगुसांईजी तें कही जो-महाराज!
गोविंददास श्रीनाथजी कों छुये हैं। (जो) मंदिर के भीतर जाय के
श्लीनाथजी के पाग के पेच संवारे हैं।

# व्यवान की बाति**ः**



कदनखंडी में तानसेन के साथ संगीत संबंधी वार्तालाप करते हुए-गोविंदस्वामी जन्म सं० १४६२ ] [ देहावसान सं० १६४२

तब श्रीगुसांईजी सुनि कें चुप होय रहे, कछ वोले नांही। तब तो भीतिरया ने फेरि कहीं, जो—महाराज! श्रपरस छुइ गई। तब श्रीगुसांईजी ने कही—गोविंददास के छुये तें श्रीनाथजी छुये न जांय, तातें संध्याभोग घरो। या भांति सो श्रीगुसांई जी ने श्राह्मा दीनी।

भावप्रकाश—ताको हेतु कहा ? जों — अनोसर में श्रीनाथजी गोविंद्दास जी सों खेलत हैं, तिपटत हैं, ऊपर चढ़त हैं। यातें, उन के छुये तें अपरस छुई जाय नांहि। और वैसे हू ब्राह्मण हैं, तातें वेद मर्यादा हूमें हानि आवत नांही।

सो गोविंददास एसे कृपापात्र भगवदीय हते।

वार्ता गसङ्ग ७—श्रीर एक समय गोविददास जगमोहन में ठाड़े ठाड़े कीर्तन करत हते। तव श्रीगोवर्द्ध ननाथजी ने गोविददास की पीठ में कांकरी की मारी। सो एक वेर दीनी। दोय वेर दीनी। तव गोविददास ने एक वेर श्रं गुरीनतें फेर कें दीनी। तव तो श्रीनाथजी चोंकि उठे। तब श्रीगुसांईजी किरिकें देखे, तो गोविददास जगमोहन में ठाड़े है, श्रोर दूसरो कोऊ नांही है। तव श्रीगुसांईजी ने कहाो, जो—गोविददास! यह तुमने कहा कियो? तव श्रीगुसांईजी ने कही, जो—महाराज! "श्रापनो सो पूत, परायो ढढींगर" मोकों इननें जवतें तीन कांकरी मारी हैं। श्राप मेरी पीठ तो देखो। पाछे गोविददास ने श्रपनी पीठ दिखाई। श्रीग्कहाो जो—"खेलत में को कांको गुसैयां" तव श्रीगुसांई जी झिनकें चुप होय रहे।

ता पाछे श्री सांईजी श्रीनाथजी को श्रङ्कार करन लागे। तब गोविंददास कीर्तन करन लागे।

या भांति गोविन्ददास सदैव श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के साथ खेलते, सो वे गोविन्ददास श्रीनाथजी के एसे कृपापात्र भगवदीय हते।

वार्ता प्रसंग ५—श्रीर एक समे वसंत के दिन हते। सो श्रीगुसांई-जी श्रीनाथजी कों सेनभोग सराय कें बीड़ी श्रारोगावत हते। श्रीर गोविंददास ठाड़े ठाड़े मणिकोठा में कीर्तन करत धमार गावत हते। सो एक नई धमार करिकें गावन लागे। सो धमार। राग रायसो—श्रीगोवर्जनराय लाला, × × × × सो याकी तीन तुक करकें जुग होय रहे। गोविंददास तें श्रागे कही न गई। तब श्रीगुसांईजी ने कह्यों, जो—गोविंददास ! धमार क्यों नांही गावत हो ? तब गोविंददास ने कही ज़ो—महाराज ! धमार नो भाजि गई श्रष्ठ मन उरकाय गयो । 'श्रवका श्रवका श्राय कैं भाजि गिरिधर गाल लगाय'। सो वह तो भाजि गये, तातें ख्याल उतनो ही रह्यों! जो—महाराज ! नाजि गये तो श्रागे खेल कहांतें होय ?

तब श्रीगुसांईजी सुनि कें बहुत प्रसन्न भये। ता पाछे सेन श्रास्ती करिकें श्रीनाथजी कों पोढ़ाय कें श्रीगुसांईजी श्रापु तो नीचे उतरे। ता पाछे धमारि की एक तुक रही हतीसो, श्रीगुसांईजी ने पूरी करी। सो तुक--

"इदि विधि होरी खेलिके ब्रजवासिन सङ्गलगाय, लाला । श्रीगोवर्द्धनघर रूप पर जन गोविंद वलि बलि जाय लाला।" सो वे गोविंददास एसे छपापात्र भगवदीय हते—

वार्ता प्रसंग ६—बहुरि सीतकाल में श्रीगुसाईजी श्रीनाथजीद्वार पधारे हते। तब एक समे श्रीगोचर्द्र ननाथजी श्रीर गोविंद्दास
पूछरी की श्रोर श्यामढांक है, तहां ढांक की नीचे श्रीनाथजी श्रौर
ग्वाल बाल सब मिल कें खेलत है। सो कबहूँ वा ढांक पर चिंढ़ के
मुरली वजाबते, सब ग्वाल बालन कों बुलावतें। तहां श्यामढांक
तें थोरी सी दूर एक चों तरा है, तहां गोविंद्दास बैठे २ कीर्तन
करत हते। सो श्रीठाकुरजी श्यामढांक के ऊपर वैठे हतें। गाय सब
श्रासपास गरेला घास चर्त हती, बन में।

ता समें श्रीगुसांईजी स्नान कि कें उत्थापन करिवे कों ऊपर पधारे। तब श्रीनाथजी ने गोबिंददासत कही, जो—मैंतो श्रब श्रपने मन्दिर में जात हों। तहां उत्थापन को समयो भयो है। श्रीगुसांई-जी मोकों मन्दिर में न देखेंगे तो मोंसों कहा कहेंगे, जो—तुम कहां गये हे ? तार्ते में तो जात हों।

एसे गोविन्ददास सों कहिकें श्रीनाथ जी वा ढांकपे तें उतावले ही कूदे, सो कवाय को दांवन तहां ढांक में श्रक्तो। सो दांवन को टूक तहां ही फिट के रिह गयो। सो श्रीनाथजी ने न जानी। सो गोविंददास ने दूर सों देख्यो, जो श्रीनाथजी की कवाय को दांवन फिट के श्रकिक रहाो है।

पाछे श्रीनाथजी तो जाय के अपने मन्दिर में विहासन पर

विराजे, और श्रीगुक्षांई जी न जाय के श्रीनाथ जी के मन्दिर के किंवाड़ खोले, डत्थापन किये। सो जब कारी भरन लागे ता समें श्रीगुसांईजी देख तो श्रीनाथजी को दांवन फिट रह्यो है, तब श्रीगुसांईजी का भारी भिर के उत्थापन भोग धिरके वाहिर श्राये। तब रूपा पोरिया को बुलाय के श्रीगुसांईजी ने पूंछी, जो—रूपा ! इहां को अयायो तो नांही ? तब रूपा पोरियाने कहा, जो—महाराज ! इहां तां को उश्लायो नांही-तब श्रीगुसांईजी चुप करि रहे।

पाछे श्रीनाथजी के उत्थादन मोग सराय के श्रीगुसांईजी श्री गिरिराज तं नीचे उतरे, सा अपनी बेठक में आये। श्रीर भीतिरयान कों आज्ञा दोनो, जो—तुम आरती करिया। श्रीर सब सेवा तें पहुँचियो, तुम मेरो पेंडा मित देखियो। इतनो कहिंकें श्रापतां नीचे आय अपनी वेठक में विराजे। तब सब वैष्णुव दर्शन कों श्रायं। सो श्राप काहू सों वोले नांही।

इतने में ही गोविंददास आये। तव गोविंददास ने श्रीगुलाईजी सों कही, जो—महाराज! आपु अनमन क्यों वेठे हो ?

त्व श्रीगुसांईजीने कही जो — कञ्च नांही। तव गोबिंद्दास ने कही, जी — महाराज! कञ्च तो मनम भ्रम है। तातें यह वात तो कही चाहिये। तव श्रीगुसांईजी ने गोविंददास सों कही, जो — श्रीनाथजी को कवाय को दांवन फटबो है। जो न जानिये कौन श्रपराध पड़यो है?

तव गोविद्दास ने हँसि कैं कह्यो, जो—महाराज! या बात के लिये तो राज भले श्रनमने होत हो! (क्यों जो) तुम कहा लिरका को सुभाव जानत नांही हो? तुम्हारो लिरका टांक के ऊपर वेठ्यो हतो। सो तुम जब न्हाय के गिरिराज ऊपर पधारे तब लिरका वा ढांक ऊपर तें कूद्यो। सो वा ढांक में वा दांवन को दूक फिटके श्रहिक रह्यो है, जो--महाराज! श्रापु पधारो तो मैं दिखाऊं।

तव तो श्रीगुसांईजी गोविंददास की बाँह पकरिकें पूछरी की श्रोर चले। परि काहु सेवक कों संग न लीने। सो जब ढांक के नीचे श्राये तब श्रीगुसांईजी देखे तो वा कवाय की लीर लटकत है। तब श्रीगुसांईजी ने श्रपने श्रीहस्त सों उतारि लीनी। ता पाछे श्राप उहांतें अपसरा कुएड ऊपर श्राये, सौ स्तान करिकें अपस्त ही में गिरिराज ऊपर पधारे। तब वह और श्रोगुसांईजी श्रीनाथ जी की कवाय के ऊपर धिरकें देखे तो कवाय वह साजी होय गई। तब श्रीगुमांईजी गोविंददास के ऊपर बहुत ही प्रसन्न भये। पाछे श्रीगुसांईजी श्रीनाथजी की साम्हें देखि के मुसिकाये। तब श्रीनाथ-जी ह मुस्काए।

ता पाछे श्रीगुक्तांई जी लेक श्रारती करिके सेवा तें पहोंक्ति के श्रापु नीचे पधारे, सो अपुनी वेठक में बिराजे। तब श्रीर वैष्णव हू श्रीगुसांई जी की पास श्रायके बेठे। तब गोविंददास ह श्रीगुसांई जी के पास श्राये। तब श्रीगुप्तांई जी ने उन वैष्णवन मों कही जो—श्राय कछु तुम्हारे मन में रह्यो है ? तब सब वैष्णव चप किर रहे। तब श्रीगुसांई जी ने कही जो—श्री गोवर्द्धनगथजी को श्रम न करनो पड़े।

तब श्रीगुमाईजी श्राण ही मन में विचारि के भीतरियान सों कही, श्रीर सब सेवकन को श्राज्ञा दीनी, जो—श्राज पाछे संखनाद तीन वेर करिकें, ता पाछे ज्ञण एक रहिकें श्रीनाथजी के मन्दिर के किवाइ खोलने।

यह सुनत ही गोर्विददास बहुत ही प्रसन्न भये। सो गोर्विददास एसे कृपापात्र भगवदीय भये।

वार्ता प्रसङ्ग १०--श्रीर श्रीगोशर्द्ध ननाथ जी गोविंददास कों घोड़ा करते। श्रीर श्राप गोविंददास की पीठ ऊपर श्रमवार होय बन में पधारते। सो एक दिन श्रीगोवर्द्ध ननाथजी गोविंददास के ऊपर चढ़े चने जात है, ता समें गोविंदास कों लघी की शंका श्राई, सी मारग ठाड़े ठाड़े लघी करे जात है।

सो एक दिन एक वैष्णव ने कहा। जो—गोविंद दास ! यह कहा है ? तव गोविंट दास कळू बोले हू नां ही, वाको उत्तर हू न दियो। सो प्याऊ के ढांक की खोर चले ही गये।

सो श्रारती उपरांत श्रीगुसाईजी नीचे श्रपनी बेठक में बिराजे हते, तब उहां वा वैष्णवनें कही जो—महाराज ! गोविंददास तो श्राज ठाढ़े २ निहोरे निहोरे जात हते। श्रौर लघी करत जात हते।

इतने में श्रीगुसांईजी की पास गोविंद्दास हू आये। तब

श्रीगुसाईजी ने गोविंददास तें पूंछो जो — यह वैंप्णिय कहा कहत है ? जो तुम मार ग में निहोरे निहोरे टाड़े टाड़े खबी करत जान हते ? नव गोविंददास ने कही जो — महाराज ! घोड़ा हू कहुँ वैठिकें लघी करत है ? श्रीर याकों तो सूक्ते नांही (जो) श्रीनाथजी तो मोकों घोड़ा करिके मेरी पीठ पर असवार होत हैं। श्रीर ता समें जो मोकों लंघी श्राई तव में वेठि कें कैसें लघी करूं ? तातें मैं टाड़ ही लंघी करी। सो नो वाने देखी, परिश्रीनाथजी मेरी पीठ ऊपर असवार हते सो याकों सूक्ते नांही।

तव वा चेष्ण्य ने थोगुसाईजी को दण्डवत करिकें कही, जो--धन्य ! ए गोविंददास ! जीन पै महाराज की एसी कुपा है।

सो वे गोविंददास श्रीगोवर्डननाथजी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय भये।

वार्ता प्रसंग ११--श्रोर एक समें श्रीगुसांईजी तो श्रोनाथजीद्वार पधारे हते। सो श्रीनाथजी की सेन आरंति करिकें श्रीनाथजी को पोढ़ाय श्राप नीचे श्रपनी बेठक में पधारे। पाछे गादी ऊपर बिराजे श्रीर वैष्णव सब श्रागे वैठे। तव श्रीगुसाईजी सी सब वैष्णवनने बिनती करी, जो-महाराज! गोविंददासजी तो श्रीनाथजी के राज-भोग आरती के पहेले महाप्रसाद लेत हैं ? तब इतने में ही गोविंददास तहाँ श्राये। तब श्रागुसांईजोने पूंछी जो-गोविददास ! ये वैष्णुद कहेत है, जो-तम राजभोग की आरित के पहेले महाप्रसाद लेत हो ? तब गोविवदास ने श्रीग्रसाँईजो सो बिनती करी जो-महाराज! मैं परवस लेत हों, काहे तें, जो आप तो राजभोग श्रारित करिकें श्रनोसर करत हो, श्रीर तुम्हारा लरिका श्राय कें टाड़ो होय हैं, श्रीर कहेत हैं जो-गोविंदरास ! खेलिये की चिल । तान हों पहेले ही प्रमाद लेत हों। तब श्रीगुसांईजी कहे, जो-राजभोग पहेले तो महाप्रसाद लीजे नांही। तातं राजभाग की श्रारति उपरांत प्रसाद लेवे को आयो करि। तव गोविंददास ने कही, जो-महाराज! जो आज्ञा। तब दूसरे दिन गोविंददास राजमोग आरित श्रीनाथजी की होय चुकी तब दग्शन करिके ही तुरत आये। सो गोविंददास तो महाप्रसाद लेवे की बेठे। श्रीर इहां श्रीगोवर्द्ध ननाथ जी श्रनोसर भये पार्छे जगमोहन में श्राय के ठाड़े अये, श्रीर गोविंददास की राह देखत भये। इतने ही (में) महापंसाद लेकें गोविददास आये। तव

श्रीगोवर्द्धननाथजीनं गोविददास सों पूंछयो, जो-गोविददास ! त् इतनी बार लों कहां गयो ? मैं तीन बेर जगमोहन में गयो, श्रीर तीन ही बेर पाछो श्रायो । श्रीर श्राय के तेरी राह देखत हों।

तब गोविंददासने कह्यो, जो—महाराज ! मैं तो तुम्हारो राजभोग सरतो तब तुरत ही महाप्रसाद लेत हतो। सो काल्हि रात्रि को श्रीगुसांईजीने यह श्राज्ञा दीनी हैं, जो-राजभोग की श्रारित पाछुँ महाप्रसाद लियो कर। सो ख़बही श्रारित पाछुँ श्रायो हों। सो सुनि के श्रीनाथजी चुप करि रहे। ता पाछुँ गोविंददास की पीठ पर श्रसवार होय के श्रीनाथजी तो बन को प्रधारे।

ता पाछें उत्थापन को समय भयो तब श्रीगुसाईजी स्नान किर कें श्रीगिरिराज ऊपर जाय कें संखनाद कराये। ता पाछें मंदिर में पधारे, तब गडुवा भरन लागे। तब श्रीनाथजीने श्रीगुसांईजो सों कही, जो-तुमने गोविंददास को राजभोग श्रारित भये पाछे प्रसाद लेवे की श्राज्ञा दीनी हैं, सो मोकों श्राज बन में खेलवे कों श्रवार भई। सो तीन वेर जगमोहन में श्राय के फिरि गयो। ता पाछें कितनीक बेट लों जगमोहन में ठाड़ो रह्यो। जब गोविंददास प्रसाद ले कें श्रायो तब याकी पीठ पर श्रसवार होय के खेलन कों गयो। तातें याकों श्राज्ञा दीजो, जो-जा भाँति नित्य प्रसाद लेन हैं तैसं ही लियो करे।

ता पाछ उत्थापन मोग घरे। सो भोग घरि के श्रपरस ही मे श्रीगुसाईजी नीचे पधारे,पाछे तुरत ही गोविंददास को नीचे बुलाये। तब गोविंददासने श्रायकें श्रीगुसाईजी को दंडवत करी। तब श्रीगुसाईजी गोविंददास को देखिकें मुसिकाने।

पाछे गोविंददास सों कहा जो-गोविंद्रदास ! तुम नित्य प्रसाद लेत हो तेसेही ताही भाँति सों प्रसाद लियो करो, तुम कों कछु दोष नांही है। तुम कों प्रसाद लेत अवार भई तासों श्रीनाथजो कों गेल देखनी परी। तब गोविंददासने श्रीगुसाईजी कों दंडवत करि कें कही, जो—श्राह्मा।

ता पाछें श्रीगुसांईजी फेरि श्रीगिरिराज पें पधारि कें श्रीनाथजी को भोग सरायो । ता पाछें श्रारती करि के श्रनोसर कराये ।

सी वे गोविंददास श्रीनाथजी के पसे कृपापात्र भगवदीय श्रंतरंगी सखा इते। वार्ता प्रसंग १२—श्रौर एक समें गोविददास जसोदा घाट उपर वैदे हते। तहां प्रातःकाल को समो हतो। सो गोविददासने भैरव राग श्रलाप्यो। सो गोविददास को गरो वहात श्रास्त्रो हनो: श्रौर श्राप गावत ही बहोत श्रास्त्रें हते। सो भैरव राग एसो जम्यो जो कस्तु कहिवे में नांही श्रावे।

सो एक म्लेच्छ चल्यो जात हुतो सो वानें गोविंददास को अलाप सुनि कें माथो धुन्यो । और कहां जो-वाह वाह ! कैसा मैरव अलाप्या है। जो एसें वा क्लेच्छ ने कहां। सो वा क्लेच्छ की वात गोविंददासने सुनी। तव सुनिकें गोविंददासने कहां, जो-अरे! राग तो छी गयो। (और) कहां। जो-म्लेच्छने सराह्यों है, सो राग श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के आगे कैसे गाउं? राग तो छी गयो। सो ता दिनतें गोविंददासने भैरव राग में कोई पद किया नांही। जो वे गोविंददास एसे टेक के छपापात्र भगवदीय भये।

वार्ता प्रसंग १३—श्रीर एक समें गोविददास जसोदा घाट उपर यैठे हते। सो कोड जल भरिवे को श्रावती तासों वतरावते। श्रीर श्रपने हृदय विपे भगवदभाव, तार्ते जो चतुर होय तासों टोक करते।

सो एक दिन गोविद्दास वैंडे हते तहाँ एक वैरागी श्राय कें वैद्यो, श्रीर गावन लाग्यो । सो कहूँ तो सुर, कहूँ ताल कहूँ श्रद्धर कहूँ राग । तब गोविद्दास ने सुनिकें वा वैरागी सो कह्यो, जो-श्ररे वैरागी ! तू मित गावै । गायवे को खराब मित करें, न तो तेरी सुर सुद्ध, न तेरो राग सुद्ध, न तेरो छायवे को ठिकानो । एसे काहे कों गावत हैं ? तो पें गायवो न श्रावे तो मित गावें।

तव उन वैरागी ने कहाो, जो-हों तो श्रयने राम को रिक्सावत हूँ।
मोकों गायवो नांही श्रावे तो कहा भयो ? मेरे राग सों मेरो राम
तो रिक्सत हैं।

तव गोविददासने कहीं जो—तेरो राम कहू मूरखं नाहीं, जो तेरे गायबे में रिक्षेगो, तातें तू मित गावे। तव वह वैरागी चुप करि रह्यो। जो उन गोविददास उपर एसी कृपा हती जो सबसी नि शंक बोलते। वे गोविददास एसे कृपापत्र भगवदीय हते। वार्ता प्रसंग १४ — श्रीर वे गोविददास पाग श्राछी बांधते। सो एक दिन महावन तें श्रीगोकुल श्रावत हते। सो मारग में काह प्रज्ञवासीने माथेपैंते पाग उतार लीनी। तब तासों गोविंददासने कही, जो — सारे! सोलह टूक हैं समारि लीजो, हों सकारे तेरे घर श्राय के ले जांउगो। पाछे वह ब्रज्जवासी पाँयन परि कें गोविंददास कों पाग दे गयो। सो वे गोविंददास एसे भगवदीय भये।

वार्ता प्रसङ्ग १४ — श्रौर गोविंददास महावन में महावन के टीलन पर एक समें कीर्तन करत हते। सो तहां श्रीगोकुलनाथजी कीर्तन सुनिवे को श्रावते। तब श्रापने श्रपने खवास सों कही, जो— सावधान रहियो। जब श्रीगुसांईजी भोजन करिवे कों पधारे (तब) समें होयतव तृ मोकों बुलाय लीजो। सो भीतर राजभोग श्रावते ता समय श्राप तहां पधारत, श्रौर इहां सावधान मनुष्य जो बेटार्या हतो, सो जब समो होय तब बुलावन कों श्रावतो, एसे नित्य करते।

सो उहां एक दिन जो मनुष्य रहतो सो कल्लु काम कों गयो हतो, सो जब श्रीगुसांईजी भोजन को पधारन लागे। तब सब बे टान को बुलाये. तब तहां श्रीबल्लभ नांही हते। तब श्राप श्रीगुसांईजी कहे, जो—महावन की श्रोर जाउ, तहां गोविंददास कीर्तन करत हैं, तहांतें श्रीबल्लभ को बुलाय के ले श्रावो।

ता पाछे मनुष्य दोरे, सो तहांते श्रीगोकुत्तनाथजी कों ले श्राये। तब श्रीगुसांईजी भोजन को पधारे। सो गोविंददास गावत श्राछो हते। नाते श्रीगोकुत्तनाथजी सुनिवे को जाते। सो व गोविंददास एसे कुपापात्र भगवदीय भये।

वार्ता प्रसंग १६—श्रोर एक दिन श्रीगुसाईजी मथुराजी में केशोरायजी के दर्शन की पधारे, जो साथ गीविंददास हू हते। सो उहां केशोरायजी को श्रुंगार बहुत ही भारी भयो हतो, सी जरी को बागा, चीरा, ताके ऊपर जरी की श्रोहनी उहाये।

सो श्रीगुसाईजी तो केशोरावर्जा के (निज) मन्दिर में ठाड़े भये। श्रीर गोविंददास द्वार सों लागे दरसन करत हते। (सो) बागा जरी को ताके ऊपर श्रोढ़नी जरी की श्रोढ़ें देखि कें गोविंददास न केशोरायजी सों कह्यो जो—महाराज! नीके तो हो ?

तब श्रीगुसांईजी गोविंददास की श्रोर देखि के मुसिकाये। ता पार्छे श्रीगुसांईजी तो केशोरायजी के दरशत करि के वाहिर श्राये, तव श्रीगुसांईजी गोविन्ददास सों कहे, जो-गोविददास ! एसं न कहिये।

तब गोविंददास ने कही, जो—महाराज ! उष्णुकाल के तो दिन श्रोर तैसी गरमी पड़ें, श्रीर जरीन को वागा ऊपर जरीन की श्रोढ़नी उढ़ाई है, जब कहा कहूँ ? तब श्रीगुसाईजी मुसिक्याय कैं चुव होय रहै। सो वे गोविन्ददास ऐसें छ्वापात्र भगवदीय भये।

वार्ता प्रसंग १७--श्रौर एक समें गोविंददास की वेटी श्रांतरी ते श्राई। जो वह थोरीसी रहीं, परि गोविंददास ने कवहू वासों सम्भाषन हू न करयों, जो कानवाई गोविन्ददास की बहेन हती नानें कहीं, जो--गोविंददास ! तू कवहू वेटी मों वोलत ही नांही कब हू कछु कहेत ही नांही,योहं न पूछे,जो तू कव श्राई है,सो यह कहा?

तव गोविंददास ने कानवाई सों कही, जो-कन्होयां! मन तो एक हैं। सो श्रीठाकुरजी में लगाउं के वेटी में लगाउं? तव

कान्हबाई स्र्रांन कें चुप होय गही।
पाछें कितनेक दिन रहिकें जब गोंविंददास की वेटी आंतरी कों
चली, तब कान्हबाई वाकों वह बेटिन के पास ले गई। तब बहु
वेटीननें गोविंददास की वेटी जानि के कछु चोली साडी लहेगा
श्रोपारवती बहु जी ने दियो। और वरनतें औरन ने हू थोरो
थोरो;दीनों। ता पाछें बहुवेटीन सों विदा होय कें गोविंददास की
वेटी चली। ता पाछें गोविंददास जब घर आये तब कान्हवाई ने
कही, जो—गोविंददास! बेटी तो चली गई। तब गोविंददास ने कही
जो—काह ने कछु दीनो ? तब कान्हबाई ने कही, जो—बहू वेटीन ने
साड़ी चोली दीनी हैं।

तव तो यह बात सुनि कें गोविंददास वेटी के पाछ दौरों, सो कोस एक ऊपर जाय पहोंचे। तब वेटी सों गोविंददास ने कही, जो—तोकों बहू वेटिन ने जो कछू दीनों है, सो फेरि दे आऊं, याके लिए तें आपुनो बुरो होयगो।

तव वेटी जो लाई हती सो सब फीर दे आई, ता पार्लुं कान्हबाई सीं आय के गोविंददास ने कह्यो जो—कन्हीयां! तेने घरसों क्यों न दीनो ? एसे न किरये। तब कान्डवाई सुनि कें चुप होय रही। सो वे गोविंददास श्रीगुसाईजी के एसे कृपापात्र भगवदीय हते।

# अब श्रीगुसाईजी के सेवक चतुर्ध जदास, कु भनदास जी के बेटा, अप्टब्लाप में जिनके पद गाइयत हैं, तिनकी बार्ता को भाव कहत हैं—

×

भावप्रकाश-

ये चतुर्भु जदासजी लीला में श्रीठाकुरजी के "विशाल" सखा को प्रागटय हैं। सो दिवस की लीला में तो ये "विशाल" सखा हैं, श्रीर रात्रि की लीला में "विमला" सखी हैं।

वार्ता प्रसंग १—सो ये चतुर्भु जदास जमुनावता में कुं भनदास जी के यहां जन्मे। सो कुं भनदास जी के प्रथम पांच बेटा हुते, तिनको मन लौकिक में बहोत श्रासक देखि के कुं भनदासजी के मन में बहुत ही दु:ख भयो। श्रीर मन में बिचारे, जो—मेरे कांउ एसो पुत्र न भयो, जातें हों श्रपने मन को भेद कहों। पाछें कुं भनदासजी ने पांचो बेटान कों न्यारे किर दिये। श्रीर कुं भनदासजी की बहू श्रीश्राचार्यजी महाप्रभु की सेवक हती, श्रीर एक वेटी ही, सोउ परम भगवदीय हती, सो वह वेटी हू श्रीश्राचार्यजी महाप्रभुन की सेवक हती। व्याह होत ही याको पुरुष तो मिर गयो। तातें वह बेटी हू (भतीजी?) कुं भनदासजी के घर रहेती। सो तीनों जने जमुनावते गाम में रहतें।

ता पार्छे एक वेटा कुंभनदासजी के श्रीर भयो। ताको नाम कुंभनदासजी ने कृष्णदास घरयो। सो कृष्णदास बड़े भये। तब श्रीनाथजी की गायन की सेवा करतें। श्रीर कीर्तन कोई न श्रावते। सो कृष्णदास ने श्रीनाथजी की गाय बचाई, श्रीर श्रापु नहार के सन्मुख होय कें श्रपनो सरीर दियो। सो उनकी वार्ता में प्रसिद्ध हैं।

परि कुंभनदासजी के मन में यह मनोरथ जो —कोई एसो पुत्र न भयो। जासों मैं अपने मन को भाव सब कहों, श्रौर सब भगवद्-वार्ता करों। तासों कुंभनदासजी उदास रहते।

ता पार्छे एक दिन श्रीगोवर्ड ननाथजी ने परासोली में कुंभन-दास सो पूंछी, जो-कुंभना ! तू ! उदास क्यों है ? तब कुंभनदास कही, महाराज ! सत्संग नांहि हैं। फैरि श्रीगोवर्ड ननाथजी ने मुितक्याय के कहाो, जो —श्चरे कु भना ! सत्संग को फल जो "मैं," सो तो तेरे पाछे पाछे डोलत हों, तोह तो को सत्संग की चाहना है ?

तथ कुं भनदास ने कहा, जो—सहाराज ! भगवदीयन के लंग विना जीर आपके स्वरूपानन्द को कैसें जाने ? आपके स्वरूप में रह्यो जो—आनन्द, सोतो भगवदीय ही जानत हैं और जानत नाहीं। तातें भगवदीयन के संग विना आपके स्वरूप में मन उरभत नहीं है।

तब श्रागोवर्ड ननाथजीने हँसि के श्राक्षा करि, जो-कुंभना ! तू धन्य है, जा, मैंनें तोकों सत्सक्ष के लिए भगवटीय पुत्र दियो !

तो हू कुंभनदासजी यह विचारि के उदास रहते जो कब पुत्र होयगो, फेरि कबतो वो वड़ो होयगो ? श्रोर न जाने वो कौन से भाव में मगन रहेगो ? एसे करत करत पुत्र होयवे को फेर समय भयो। सो कुंभनदासजी की स्त्री को फेर गर्भ स्थिति भई।

सो एक दिन श्रीगोवर्द्ध ननाथजी ने श्राय के श्रीमुखतें कुंभन-दासजी सों कही, जो—कुंभनदास! तू मेरे संग चिता। तव कुंभन-दासजी श्रीगोवर्द्ध ननाथजी कें संग चले, सो एक व्रज-भक्त के घर में श्रीनाथजी पधारें। ये व्रजभक्त दहीं माखन की मधनियां दोऊ ऊंचे छींका पें घरिकें श्रापु कल्लु कार्य कों गई हती। सो ताही समें श्रीगोवर्द्ध ननाथजी तहां श्रायके श्राप एक हाथ तें दहीं की मथनियां लई। तव ही गोवर्द्ध ननाथजी को पीतांबर खुलि गयो, सो भूमि में गिरन जाग्यो। सो श्रीगोवर्द्ध ननाथजी नें श्राप तत्काल दोय मुजा श्रीर नीचे प्रकट करिकें पीतांवर थांभ्यो। श्रीर दोय मुजान में माखन दहीं की मथनियां लिये रहे, ता समें चतुर्भु ज स्वरूप को कुंभनदासजी कों दरशन भयो।

ता पाछे श्रीगोवर्छ ननाथजी तो सखान सहित दूध दहीं माखन सब श्रारोगे, बच्यो सो बनचरन को खवाय दियो। ताही समें वह गोपिका श्रपने घर में दौरि श्राई, सो उहां देखे तो—दहीं माखन श्रीटाकुरजी श्रारोगत हैं। तब वह गोपिका श्रीटाकुरजी को पकरिवे को दोरी। तब सखा तो सब भाजि गय। तब कु भनदास-जी श्रीर श्रीगोवर्छनगथजी ठाड़े रहि गये।

सो जब वह गोपिका निकट आई तब आगोवर्द्ध ननाथजी अपने अमुख में दूध भरिकें वा गोपिका के मुख ऊपर डारे, सो वाके सगरे मुख में नेत्रन में दूध भरि गयो। सो वह ठाड़ी होय रही। तब दुभनदासजी श्रीर श्रीगेंग्द्धननाथजी वहां तें भाजे।सो श्रीगोवद्धननाथजी श्राप तो अपने मन्दिर में पधारे, श्रीर कुंभन-दासजी जमनावते गाम में श्रपने घर गये। ता समें मारग में जातें यह पद कुंभनदासजो ने गायो। राग सारंग—

अशन पाये हो हिर नीकें।

चोरि चोरि दिध माखन खायो गिरधर दिन प्रतिही के।। रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुन्दरि नूपुर मोर अचानक ही के। अब कैसें जईयत घर अपने में भाजन फोरि दुध दिध पीके॥ "कुंभनदास" प्रमु भले परे फंद जान न देहों भावतें जीय के। अरि गंड़ब द्वींट दे नेंनन में गिरिधर धाय चले दे की के॥

यह कीर्तन कुंभनदासजी करत चले। चतुर्भुज स्वरूप को जो दर्शन भयो हतो, सो कुंभनदासजी ताके भाव में रस सां भरे अपने आप घर आये। ताही समें कुंभनदास की स्नी के वेटा भयो। सो सुनि कैं कुंभनदासजी ने कहाो, जो—या लिरका को नाम चतुर्भुजदास हैं।

पाछे उत्थापन के समें श्रीगुसाईजी के पास आय कैं कुंभन-दासजी ने दंडवत कियो तब श्रीगुसाईजा मुसिक्याय कैं कुंभन-दासजी सों पूछे, जो—चतुर्भ जदास आहे हैं? तब 'कुंभनदासजी ने बिनती कीनी, जो—महाराज! जाके ऊपर श्राप एसी रूपा करत हो सो तो सदा ही श्राहे हैं। ताको सब ठौर कल्यान ही हैं।

तब श्रीगुसाईजी कुंभनदासजी सों कहे, जो--या पुत्र सों तुमकों बहोत ही सुख होयगो। सी तुगरे मन में जैसो मनोरथ हतो ताही भांति सों तुमारे मनोरथ सब सिद्ध भये हैं।

पाछे जब पिडक होय चुक्यो, तब कुं भनदासजी श्राछे सुद्धि होय पुत्र कों स्नान करायो। श्रीर वाकों श्रपनी गोदि में ले, श्रा गुसाई जी कों श्राय कें छुं भनदास जी ने द्राडवत करी। पाछे चतुर्भु जदास को मस्तक श्रीगुसाई जी के चरन कमल सों परस कराय कें कुं भनदास जी ने विनती करी, जो—महाराज! छुण किर कें चतुर्भु जदास कों नाम सुनाईये। तब श्रीगुसांई जी श्राप मुसिक्याय कें कहे, जो—राजभोग सरे पाछें नाम निवेदन दोई संग करवावेंगे।

यह सुनि कें चतुर्भु जदास ताही समें किलक कें हंसे। तब कुं भनदासजी हूं मन में बहोत प्रसन्न भये। पाछे राजभोग सरवे को समय भयो तब माला बोली। तब श्रीगुसांई जी भीतिरियान कों श्राज्ञा दिनी, जो—तुम बाहिर जावो। तब सब भीतिरिया, पौरिया सब बाहिर जाय बैठें। ता समें मन्दिर में श्रीगोवद्ध नगथजी श्रीर कुं भनदासजी (रहे)। ता समय श्रीगुसांई जी चतुर्भु जदास कों नाम सुनाय, पाछें तुल सी ले कें कुं भनदास तें कहे, जो-चतुर्भु जदास कों (श्रागे) लावो। सो श्रीगोवद्ध नगथजी के सन्मुख चतुर्भु जदास कों ब्रह्मसम्बन्ध करवायो। पाछे तुलसी श्रीगोवद्ध नगथजी के चरण कमल पर समर्पे। जो ताही समय सगरी लीला की स्पुरित चतुर्भु जदास कों मई, श्रीर श्रीगुसांई जी को स्वरूप हृदयारूढ़ भयो। तब ताही समें चतुर्भु जदास ने यह कीर्तन गायो। सो पद — राग सारंग—सेवक की सुलरास सहा श्रीवढ़न्थ राज कमार ×

यह कीर्तन चतुर्भ जदास्त ने भायो, स्रो सुनि कैं श्रीगुसाईजी बहोत प्रसन्न भये। श्रीर कुंभनदास जी हू प्रसन्त भये। श्रपने मन में श्रानन्द पाये, श्रीट कहें, जो मोकों जैसो मनोरथ हतो तैसे ही भगवदीय को संग मिल्यो।

ता पाछे मन्दिर के किवाइ खुले। सव लोगन को दरसन भये। पाछे श्रीगुसाई जी श्रीगोवर्द्धननाथजी की श्रारती उतारि कें श्रीगोवर्द्धननाथजी को श्रनोसर करवाये। श्रीर माला बीड़ा लेके श्रीगुसाईजी परवत ने नीचे उतिर, श्रपनी बैठक में पधारे। तहां सब वैष्णव हू श्राये। तहां कु मनदासजी हू चतुर्भु जदास को लेकें श्राये। तव सबन के श्रागे चतुर्भु जदास मुग्ध बातक होय चुप करि रहे। ता पाछे श्रीगुसाईजी सब वैष्णवन को विदा किये। पाछे श्राप श्रीगुसाईजी भोजन करिचे को पधारे। ता पाछे श्रीगुसाईजी श्राप हपा करि कें श्रपने श्रीहस्त सो कु मनदास, चतुर्भु जदास को श्रपनी जूटन की पातर धरी, सो उन दोउ जनेंन ने महाप्रसाद लियो।

पाछे श्री गुसांईजी गादी ऊपर विराजे, सो श्राप बीड़ा श्रारोगत हतें, तब कुंभनदासजी, चतुर्भु जदासजी श्राचमन करिकें श्री गुसांईजी के पास श्राये। तब श्रीगुसांईजो कृपा करिकें दोउन को न्यागे न्यारो उगार दिये, सो कुंभनदास चतुर्भु जदास ने लियो। ता पार्छें श्रीगुसांईजी विसराम करन को पधारे। तब कुंभनदासजी चतुर्भु जदास की गोदि में लैं कें श्रीगुसाईजी कों दंडवत करिकें जमनावते गाम में श्रापने घर में श्राये।

सो जब एकांत में कुंभनदासजी बैठे होंई तब चतुर्भु जदास श्रीगोवर्द्ध ननाथजी की वार्ता लीला को भाव श्रीर श्रीश्राचार्यजी श्रीगुसाईजी की बार्ता करें। तब दोउ जनें परस्पर श्रानंद को पावे। श्रीर जब कोड तीसरो जनो श्रावे तब चटुर्भु जदास बालक की नाँई सुम्ध क्षेय रहें। श्रीर जा दिनतें चतुर्भु जदास नाम समर्पन पाये हते, ता दिन तें श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के दर्शन किये बिना चतुर्भु जदास दूध हून पीवते। एसे करत करत वरस पांच के भये।

सो चतुर्भु जदास नेम सों दरशन करते। सो वे चतुर्भु जदास ऐसे भगवदीय इते।

वार्ता प्रसंग २—श्रौर एक दिन श्रीनाथजी नें कहाो, जो— चतुर्भु जदास ! श्राज तू मेरे संग गाय चरावन कों चिलयो। तब चतुर्भु जदास गजभोग श्रारती के दरशन करिकें श्राप गोविंद्कुंड ऊपर जाय केंं बैठ रहे। तब मंदिर में कुंभनदासजीने सवन सों पूंछी, जो—चतुर्भु जदास श्राज कहां गयो। तव सबन नें कहाो जो-दर्शन में तो देखे हे, श्रौर पार्छें तो हमने देखे नांही।

तब कुंभनदासजी अपने मनमें विचार करन लागे,जो-चतुर्भु ज-दास कहां गयो ? पालुँ श्रीगुसांईजी (जब) श्रीगोवर्द्धननाथजी कों श्रनोसर कराय कैं अपनी बैठक में विराजें। तब कुंभनदासजीने श्रायकें दंडवत कीनी। जब श्रीगुसांईजीने कुंभनदास सों कहाो, जो—कुंभनदास! तुम उदास क्यों हो ? तब कुंभनदासजी ने कहाो, जो—महाराज! चतुर्भु जदास श्राज दर्शन में तो हतो, सो श्रव नांही देखियत है, सो कहाँ गयो ?

तव श्रीगुसाईजीने कुंभनदास सौ कह्यो, जो—तुम श्राज पाहुँ चतुर्भु जदास की चिंता मित करो। श्रीगोवद्ध ननाथजी वाकों श्राह्मा किये हैं, जो-तू मेरे संग गाय चरावन को चित्त हो। तातें चतुर्भु जिन् दास श्रीगोवद्ध ननाथजी के दरसन करिकें तत्काल गोविंदकुंड के ऊपर जाय कें बैठ्यो है। सो अब श्रीगोवर्द्धननाथजी गायन को सखान संग लेके बन में पधारत हैं, श्रीवलदेवजी सखान सहित। सो अब कोई घड़ीएक में श्यामढांक को पधारेंगे। जो तुमकों जानो होय तो सूधे श्यामढांक को जाव। तहाँ श्रीगोवर्द्धननाथजी, चतुर्भु जदास समाज सहित मिलेंगे। यह सुनिकें कुं मनदासजी तहां तें चले, सो सूधे श्यामढांक को श्राये। तहां देखें, तो—श्रीठाकुरजी श्रीवलदेवजी सहित विराजत हैं। सो सखा तो सब वैठें है, श्रीर चहुँ दिस गाय सव चरत हैं।

तब कुंभनदासजीने जाय कैं दंबडत कीनी। तब श्रीगोवर्डननाथजी ने कुंभनदासजी तें हिस कै कहों, जो —कुंभनदास ! श्रावो बैठो। तब कुंभनदासजीने श्रीगोवर्डननाथजी कों दंडवत कीनी। फेर बिनती कीनी, जो —महाराज! श्राज चतुर्भुजदास पर बड़ी कृपा करी। तातें याके परम भाग्य हैं। यह सुनि कें श्रीगोवर्डननाथजी चुप होय रहै। सो या भाँति श्रीगोवर्डननाथजी चतुर्भुजदास कें ऊपर कृपा करन लागे।

वार्ता प्रसंग ३—श्रोर ऐसे समें श्रीगोवर्ड ननाथजी व्रजवासिन कें घर दूध दहीं माखन की चोरी करन को पधारे। तब चतुर्भु ज-दास को यह श्राज्ञा करें, जो—कुंभनाकेंं! तू हू चिलयो। सो जाय कें एक व्रजवासी कें घर में पैठे। तब श्रीगोवर्ड ननाथजी दूध दही माखन सब खाये।

ता पार्छुं वा व्रजवासी की! बेटीनें चतुर्भु जदास कों देखे। श्री ठाकुरजी तो वासों दीसे नहीं। तव वह श्रपने वापकों पुकारी, जो या कुंभना के बेटाने हमारो दूध, दही, माखन सब खायो है। तब यह बात सुनिकें दस पांच व्रजवासी दौरि श्राये। तब श्रीठाकुरजी तो सखान सहित भाजि गये, वे तो चोरी की रीत जानत हते। श्रीर चतुर्भु जदास तो श्रथम ही इनके साथ श्राये हते। सो ये तो कछु जानत नांही। तातें उहां ठाड़े होय रहें। सो सब व्रजवासी श्राय कें चतुर्भु जदास को पकरिकें मृति-भाति सो मार्यो। पाछे वे वजवासी चतुर्भु जदास को पकरिकें मृति-भाति सो मार्यो। पाछे वे वजवासी चतुर्भु जदासतें कहे जो—श्राज पाछे तू कबहू चोरी करन कों पैठेंगों तो हम तेरे वाप कुंभना कों पकरि लावेंगे।

पसे कहिकें व्रजवासिनने चतुर्भु जदासकों छोड़ि दियो। तब चतुर्भु जदास श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के पास श्राये। तब श्रीगोवर्द्ध न- ता पार्छे श्रीगुसांईजी विसराम करन को पधारे। तब कुंभनदासजी चतुर्भु जदास की गोदि में लैं कें श्रीगुसाईजी कों दंडवत करिकें जमनावते गाम में श्रवने घर में श्राये।

सो जब एकांत में कुंभनदासजी वैठे होंई तब चतुर्भु जदास श्रीगोवर्द्ध ननाथजी की वार्ता लीला को भाव श्रीर श्रीश्राचार्यजी श्रीगुसाईजी की वार्ता करें। तब दोउ जनें परस्पर श्रानंद को पावे। श्रीर जब कोड तीसरी जनो श्रावे तब चतुर्भु जदास बालक की नाँई सुम्ध क्षेय रहें। श्रीर जा दिनतें चतुर्भु जदास नाम समर्पन पाये हते, ता दिन तें श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के दर्शन किये बिना चतुर्भु जदास दूध हून पीवते। एसे करत करत चरस पांच के भये।

सो चतुर्भु जदास नेम सों दरशन करते। सो वे चतुर्भु जदास ऐसे भगवदीय हते।

वार्ता प्रसंग २—श्रौर एक दिन श्रीनाथजी नें कहाो, जो— चतुर्भु जदास! श्राज तू मेरे संग गाय चरावन कों चिलयो। तब चतुर्भु जदास गजभोग श्रारती के दरशन करिकें श्राप गोविंद्कुंड ऊपर जाय केंं बैठ रहे। तब मंदिर में कुंभनदासजीने सबन सों पूंछी, जो—चतुर्भु जदास श्राज कहां गयो। तब सबन नें कहाो जो-दर्शन में तो देखे हे, श्रौर पाछैं तो हमने देखे नांही।

तब कुंभनदासजी अपने मनमें विचार करन लागे,जो-चतुर्भु ज-दास कहां गयो ? पार्क्षे श्रीगुसांईजी (जब) श्रीगोवर्द्धननाथजी कों श्रनोसर कराय कैं अपनी बैठक में विराजें। तब कुंभनदासजीने आयकें दंडवत कीनी। जब श्रीगुसांईजीने कुंभनदास सों कहाो, जो—कुंभनदास! तुम उदास क्यों हो ? तब कुंभनदासजी ने कहाो, जो—महाराज! चतुर्भु जदास श्राज दर्शन में तो हतो, सो अब नांही देखियत है, सो कहाँ गयो ?

तब श्रीगुसांईजीने कुंभनदास सौ कहाो, जो—तुम श्राज पार्छें चतुर्भु जदास की चिंता मित करो । श्रीगोवद्ध ननाथजी नाकों श्राज्ञा किये हैं, जो तू मेरे संग गाय चरावन को चिल हो । तातें चतुर्भु ज दास श्रीगोवद्ध ननाथजी के दरसन करिकें तत्काल गोविंदकुंड के ऊपर जाय कें बैठ्यो है। सो श्रव श्रीगोवर्द्धननाथजी गायन कों सखान संग लेकें बन में पधारत हैं, श्रीवलदेवजी सखान सहित। सो श्रव कोई घड़ीएक में श्रामहांक को पधारेंगे। जो तुमकों जानो क्षेय तो सूथे श्र्यामहांक कों जाव। तहाँ श्रीगोवर्द्धननाथजी, चतुर्भु जदास समाज सहित मिलेंगे। यह सुनिकें कुं मनदासजी तहां तें चले, सो सूथे श्र्यामहांक कों श्राये। तहां देखें, तो—श्रीठाकुरजी श्रीवलदेवजी सहित विराज्ञत हैं। सो सखा तो सब वैठं है, श्रीर चहुँ दिस गाय सब चरत हैं।

तव कुं भनदासजीने जाय कें दंबडत कीनी। तब श्रीगोवर्द्धननाथजी ने कुं भनदासजी तें हिस के कह्यों, जो — कुं भनदास ! श्रावो बैठो। तव कुं भनदासजीने श्रीगोवर्द्धननाथजी कों दंडवत कीनी। फेर विनती कीनी, जो — महाराज! श्राज चतुर्भुजदास पर बड़ी कृपा करी। तातें याके परम भाग्य हैं। यह सुनि कें श्रीगोवर्द्धननाथजी चुप होय रहै। सो या भाँति श्रीगोवर्द्धननाथजी चतुर्भुजदास कें ऊपर कृपा करन लागे।

वार्ता प्रसंग ३—श्रोर ऐसे समें श्रीगोवर्द्ध ननाथजी ब्रजवासिन कें घर दूध दहीं माखन की चोरी करन को पधारे। तब चतुर्भुज दास की यह श्राज्ञा करें, जो—कुंभनाकेंं! तू हू चिलयो। सो जाय कें एक ब्रजवासी कें घर में पैठे। तब श्रीगोवर्द्ध ननाथजी दूध दही माखन सब खाये।

ता पार्छें वा व्रजवासी की! वेटीनें चतुर्भुजदास कों देखे। श्री टाकुरजी तो वासों दीसे नहीं। तब वह श्रपने बापकों पुकारी, जो या कुंभना के वेटाने हमारो दूध, दही, माखन सब खायो है। तब यह वात सुनिकें दस पांच व्रजवासी दौरि श्राये। तब श्रीटाकुरजी तो सखान सहित भाजि गये, वे तो चोरी की रीत जानत हते। श्रीर चतुर्भुजदास तो श्रथम ही इनके साथ श्राये हते। सो ये तो कछु जानत नांही। तातें उहां टाड़े होय रहें। सो सब व्रजवासी श्राय कें चतुर्भुजदास को पकरिकें मृलि-भांति सों मारयो। पाछे वे व्रजवासी चतुर्भुजदास को पकरिकें मृलि-भांति सों मारयो। पाछे वे व्रजवासी चतुर्भुजदास कें पकरिकें जो—श्राज पाछे तू कबहू चोरी करन कों पैठेंगों तो हम तेरे वाप कुंभना कों पकरि लावेंगे।

एसे कहिकें व्रजवासिनने चतुर्भु जदासकों .छोड़ि दियो । तब चतुर्भु जदास श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के पास श्राये । तब श्रीगोवर्द्ध न- नाथजी सखान सहित बहोत ही हँते। तब चतुमु जदास ने श्रीगोवद्ध ननाथजी सौं कहाो, जो—महाराज! दूध, दही, माखत तो सखान सहित आप आरोगे श्रोर मार मोकों खवाई?

तव श्रीगोवर्द्ध ननाथजीने चतुर्भु जदास साँ कह्यो, जो-तेंने हू दृघ, दही माखन क्यों न खायो ? श्रीर जहां मैं भाज्यो श्रीर सब सखा भाजे, तहाँ तृहू क्यों न भाज्यो ? तू क्यों मार खाय रह्यो। तब चतुर्भु जदास सुनिकें खुप होय रहे। सो वे चतुर्भु जदास श्रोगोवर्द्ध ननाथजी के तथा श्रीगुसाईजी के एसे हुपापात्र भगवदीय भये।

वार्ता प्रसंग ४—श्रौर एक समें कुंभनदासजी श्रौर चतुर्भु जदास 'जमुनावता' गाम में श्रपने घर में बैठे हुते, जो श्रद्ध रात्रि के समय श्रीगोवद्ध ननाथजी कें मंदिर में दीया बरत देख्यो। तब कुंभनदासजी ने चतुर्भु जदास सों यह सुनाय कें कही जो—

'वह देखो बरत भरोखन दीपक हरि पोढ़ें ऊँची चित्रसारी'

सो क्वंभनदासजी इतनो कहिकें चुप होय रहे। तव यह सुनिकें चतुर्भुजदासनें कह्यो जो—

सुंदर बदन निहारन कारन राखे हैंबहुत जतन करि प्यारी'।

यह सुनिकें कुं मनदासजी बहोत प्रसन्न भये। श्रौर पूंछ्यों, जोतोकों या लीला को श्रनुभव भयो ? तब चतुर्भु जदासने कुं मनदासजी
तें कह्यों जो—श्रीगुसांईजी की क्यातें श्रौर श्रीश्राचार्यजी महाप्रभुन
की कांनि ते यह लीला को श्रनुभव श्रीगोवर्द्धननाथजी श्राप जनावत
हैं। तब कुं मनदासजी यह सुनिकें श्रापु वहोत प्रसन्न भये। श्रौर
यह कीर्तन संपूर्ण करिकें भाव सहित चतुर्भु जदास को सुनायो।
श्रौर चतुर्भु जदास सों कुं मनदासजी ने कह्यों जो-श्रीगोवर्द्धननाथजी
श्राप तोसों छिपाये नाहीं तो मेंह तोसों न छिपाऊंगो। ता दिन तें
कुं मनदासजी रहस्य-लीला वार्ता सक चतुर्भु जदास सों करते।
कछु गोष्य न राखते।

सो वे कुंभनदासजी, चतुर्भुजदास श्रीगोवद्ध ननाथजी के एसे श्रंतरंगी सखा हते. ऋषायात्र भगवदीय हते।

वार्ता प्रसंग-४ और एक दिवस श्रीत्राचार्य जी महाप्रभुन को

## अप्रस्वात की बार्ता 🗢



अपने पिता कुंभनदास से गायन की शिक्षा प्राप्त करते हुए— चतुर्भुजदास्त

जन्म सं ० ११८७ ]

दिहावसान सं० १६४२



जनम दिवस आयो। तव श्रीगुसाईजी श्रीजीद्वार हते सो नाना प्रकार की सामग्री सिगार सब जन्माष्टमी की रीत करी।

ता समय श्रीगोचर्द्ध ननाथजी। के सिगार के दर्शन करिकें चतुर्भु जदासने यह कीर्तन सुनायों सो पद — राग बिलावल। 'सुमग सिगार निरिख मोहन को ले दरपन कर पिय हिं दिखावें'।

यहकीर्तन चनुभु जदासनेगायो, सोसुनिकैं श्रीगुसांईजी वहोतही प्रसन्न भये। ता पाछे श्रीगुसांईजी राजमोग धरिकैं गोविंदकृंड पे संध्यावंदन करिवे कीं पधारे। तब चतु भूजदास और एक वैष्ण्य श्रीगुसांईजी के साथ हते। तब श्रीगुसांईजी सों वा वैष्ण्य ने पूंछ्यो, जो—महाराज! श्राप तो नित्य ही भांति २ सों सिगार करत हो, दरसन करावत हो, दर्पन दिखावत हो। और चतुभू जदासने तो श्राज कीर्तन में कह्यो, जो—'श्राज की छवि कछु कहत न श्रावे' जो—महाराज! ताको कारन कहा?

तव श्रीगुसांईजी ने श्राप श्रीमुखतें वा वैष्णव सों कहाो, जो— तुम यह वान चतुर्भु जदास ही तें पूंछो। तब वा वैष्णव ने चतुर्भु जदास सों पूंछियो, जो—तुम श्राज यह कीर्तन किये, ताको कारन कहा ?

त्व चतुर्भु जदासने वा वैष्णव सों कह्यो, जो-सुनो ! ता पाछें चतुर्भु जदासने तहां गोविंदकुंड ऊपर दूसरो पद गायो । सो पद—

राग विलावल। 'माईरी आज और काल और नित्यप्रति छिनु और और देखिये रसिक गिरिराजधरण'।

यह कीर्तन चतुर्भु जदासने गायो, तब श्रीगुसांईजी श्राप चतुर्भु जदास की श्रोर देखिकें मुसिकाये। ता पाछें वह वैष्णव कों श्रीर ही संदेह भयो। जो—चतुर्भु जदासजी ने दोय कीर्तन किये ताको भेद मैंने न जान्यो।

पार्छे श्रीगुसांईजी श्राप संध्यावंदन कर चुके तब राजभोग को समय भयो हतो। सो श्रीगुसांईजी तो मंदिर में पधारे। ता पार्छे श्रीगोवर्द्धन नाथजी को राजभोग सराय कें राजभोग श्रारित करिकें श्रीगोवर्द्धन परवत तें नीचे उतरे। पार्छे बैठक में श्राय कें श्रीगुसांईजी श्राप गादी ऊपर बिराजे। पार्छे सब वैष्णवन कों विदा करिकें श्रीगुसांईजी श्रापु भोजन कों पधारे। सो भोजन करिके श्राचपन लेकें श्रीगुसांईजा श्राप गादी ऊपर विराजे, वीड़ा श्रारोगत हते। तब सब वैष्ण्य तो श्रपने २ डेरा गये हुते, श्रीर श्रीगुसांईजीसों वा वैष्ण्य ने बिनती करी, जो—महाराज! श्राज चतुर्भु जदासने दोय कीर्तन सिंगार के समें किये तिनको भेद मैं न समभयो, जो श्राप छपा करिकें भेरो संदेह दूरि करो।

तव श्रीगुसांईजी प्राप वा वैष्ण्य सों कहे, जो—श्राज श्रीश्राचार्यजी महाप्रभुन को जनम उत्सव हतो। तातें श्राज श्रीस्वामिनीजी श्रपने मनोरथ की सामग्री, सब सिंगार श्रपने हाथ सों घराये हैं। तातें श्रीगोवर्द्ध ननाथजी श्राप बहुत हो प्रनन्न भये हैं। यातें चतुर्भु जदास ने कहाो, जो—'श्राज श्रीर काल श्रीर, जो श्राज की छवि कछु कहत न श्रावे।''

श्रीर गोविंदकुं ड पें दूसरो कीर्तन कियो, ताको भाव ये है, जो—नित्य जितने व्रजमक हैं सो अपने २ मनोरथ की सामग्री घरावत हैं। अपने २ वस्त्र आभूपन घरावत हैं। तातें आज और, सो चण २ में अनेक व्रजभक्तन को सनमान करत हैं। सो जैसो व्रजभक्तन को भाव हैं, जो उनके मनोरथ हैं, तैसे श्रीगोवर्द्दननाथजी आपहु विनके मनोरथ सिद्ध करत हैं। तातें चण चण मे श्रीगोव-द्धननाथजी की सोमा होत है।

जो या भांति सों श्रीगुसांईजी वा वैष्णव सों कहे। तव वा वैष्णव को संदेह दूरि भयो। तव वा वैष्णव ने श्रपने मन में कही, जो--या चतुर्भु जदास को बड़ो भाग्य है। जो--श्रीगावद्ध ननाथजी सब लीला सहित दरसन देत हैं। सो वे चतुर्भु जदास श्रीगुसांईजी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय भये।

वार्ता प्रसंग६—श्रौर एक समय 'श्रान्योर' में रासधारी श्राये हते। सो श्रीगुसांईजी तो श्रीगोकुल हते। श्रौर श्रीगिरिधरजी, श्रीगोविंदरायजी, श्रीबालकृष्णजी, श्रीगोकुलनाथजी श्रौर श्रीरधुनाथजी ए पांचो बालक श्रीजीद्वार हते। श्रौर जदुनाथजी, श्रीगोकुल में हे श्रौर श्रीधनश्यामजी को प्राकटय भयो न हतो।

सो ए रासधारी श्रीगोकुलनाथजी के पास आर। श्रीर वहोत

विनती कीनी जो-शाप पधारों तो हम रास करें। तब श्रीगोकुल-नाथजी ने रासधारीन तें कहो, जो-में श्रीगिरिधरजी तें पूंछि कें कहुंगों।

ता पार्छें जब श्रीगोवर्ड नगथजी की सेन श्रारती होय चुकी श्रोर श्रनोसर भये, पार्छे श्रीगोकुलनाथजी श्रीगिरिधरजी सों पूछ्यो जो—तुम कहो तो में रास कराउं, श्रीर हू बालकन को मन है श्रीर तुम हू रास में श्राश्रो तो श्राछो है।

तव श्री गिरिधरजी नें कहो, जो—इहां श्री गुसांईजी तो है नांही, होतें तो उनतें पूछिकें 'रास करावते । तातें मित: (कहुं) मेरे अपर श्री गुसांईजी श्राप खीजें तो । तातें तुपारों मन होय तो परासोली चंद्रसरोवर के अपर रास करावो । श्रीर मेरो श्रावनो तो न होयगो । तव श्री गोकुलनाथजी श्रादि दे कें सब बालक रासधारीन कों लें क संग परासोली चंद्र तरोवर पें श्राये । सो श्री गोकुलनाथजी चतुर्भु जदास ह कों श्रपने संग लैं गये हते । श्रीर श्री गिरिधरजी तो श्राप श्री गुसांईजी की बैठक में सेन कर रहे हते ।

सो जब प्रहर एक रात्रि गए तब चंद्रसरोवर पें रास को मंडान भयो। चैत्र सुदी पूर्णमासी को दिन हुतो। सो जब तीन प्रहर रात्रि गई श्रौर एक प्रहर रात्रि रही, तब श्रीगोकुलनाथजो ने चतुर्भु जदास सों कह्यो, जो चतुर्भु जदास कछुगायो। तब चतुर्भु जदासने कह्यो, जो—में तो श्रीगोबद्ध ननाथजी की रास करत देखों तब गाऊं, जो रासके करनवारे तो श्रीगिरिधरजी के निकट हैं।

तब श्रीगोकुलनाथजी ने चतुर्भु जदास सों कही, जो — श्रव कहा करिये ? रात्रि तो प्रहर एक बाकी रही है, श्रौर श्रव जो बुलायवे जइये तो जात श्रावत ही में भोर होय जाय। फेर उनके मनमें श्रावे तो वे श्रावें, नहीं तो न भी श्रावें। जो श्रव कहा करिये ?

तथ चतुर्भु जदास ने कहाो, जो - चिंता मित करो। कोई एक घड़ी में श्रीगोवद्ध ननाथजी श्रीर श्रीगिरिघरजी इहां पधारत हैं। ताही समें श्रीगोवर्द्ध ननाथजी श्रीगिरिघरजी को बैठक में श्रीगिरि घरजी की पास पधारे, श्रीर उनसीं कहाो, जो—परासोली चंद्र-सरोवर ऊपर चल, जो उहां रास करिये। तब श्रीगिरिधरजी तहां

तें श्रकेले ही चलैं, सो दीऊ जन चंद्रसरोवर ऊपर श्राये। तब रासधारीनकों श्रीगिरिधरजी के दर्शन भयें, श्रीर श्रीगोवर्छ ननाथ जी के दर्शन न भयें, श्रीर सव बालकनकों दर्शन भयें। पाछे श्रीगोवर्छ ननाथ जी बर्ज ननाथ जी श्राने व्रजभक्तन के संग रासलीला करी, सो राश्चि ह बढ़ि गई, श्रीर चंद्रमा ह श्रीर भांतिसों सोमा देन लाग्यो। ता समें चतुम् जदास ने यह कीर्तन गायो। सो पद—राग केदारो

चरचरी (ताल )-'श्रद्भृत नट भेख धरे जमुनातट स्याम-सुंदर, गुननिधान गिरिवरधर रास रंग राचे।

यह कीर्तन चतुर्भु जदासने गायो, तब सुनिकैं श्रीगोवद्ध ननाथजी श्राज्ञा करे जो—चतुर्भु जदास ! यह बिरियां कौन है ? तब चतुर्भु ज दास यह दूसरो पद गायो । सो पद—

राग भेरव। 'प्यारी ग्रीवा पै भुज मेलि निरतत पिय सुजानः।'

यह कीतंन चतुर्भु जदासने गायो, सो सुनिकें श्रीगोवर्ड ननाथजी बहुत प्रसन्न भये। श्रीर चतुर्भु जदास के सामने मुस्कित्याए। तब चतुर्भु जदासने जान्यो, जो—धन्य मेरो भाग्य है।

सो ऐसे ऐसे बहोत कीर्तन चतुर्भु जदासने रास कैं गाये। ता पाछे रात्रि बड़ी दोय रही, तब श्रीगोबर्द्ध ननाथजी श्राप मंदिर में पधारे। पाछे श्रीगिरधरजी चतुर्भ जदास कों संग लैकें गोपाअपुर श्राये। ता पाछे रासधारीन कों श्रीगोकुलनाथजीने कछु दृब्य देकें विदा किये,पाछे सब बालकन सहित श्राप गोपालपुर श्राये। ता पाछे कछक दिन रहिकें श्रीगोकुल पधारे।

पाछे जब श्रीगुसांईजी श्रीगोकुल तें श्रीजीद्वार पधारे, तब श्रीगिरधरजीने रास कें समाचार सब कहे, श्रीगुसांईजी सों। तब श्रीगुसांईजी श्राप श्राहा किये, जो—श्रापुन कों श्रीगोवद्ध ननाथजी सों हठ करनो योग्य नांही। श्रीगोवद्ध ननाथजी कों श्रम होत है, श्रीर श्रीगोवद्ध ननाथजी तो श्रपनी इच्छा तें नित्य ही रास करत हैं।

सो या भांति सों श्रीगुसांईजी श्रीगिरधरजी सों कहा। तब सुनिकें श्रीगिरधरजी सुप करि रहे। सो वे चतुभु जदास श्रीगोवर्द्धन-नाथजी कें पसे कृपापात्र भगवदीय हते। वार्ता प्रसङ्ग ७—श्रीर एक दिन श्रीगुसाईजी चतुर्भु जदास सों कहें जो-तुम 'श्रपञ्चरा' कुंड ऊपर जायकें रामदासजी कों इहां पटाय दीजो, श्रीर तुम रामटास कों पटाय कें कञ्ज फूल मिले तो लेते श्राइयो। तव चतुर्भु जदास श्राप श्रपञ्चरा कुंड ऊपर श्राय, तहां दनकों रामदासजी मिले। तिनसों चतुर्भु जदास ने कही, जो-तुमकों श्रीगुसाईजी वुलावत हैं, सो तुम वेंगे जाश्रो। यह सुनिकें रामदासजी। श्रीगुसाईजी के पास चले। सो चतुर्भु जदास श्रकेले ही फूल वीनत बीनत श्रीगोवर्द्ध की कंदरा के पास श्राय निकसे। तहां देखे तो—श्रोगोवर्द्ध ननाथजी श्रीर श्रीस्वामिनीजी कंदरा में.तें उनींदे पधारे हैं। सो चतुर्भु जदास कों ता समय एसे दरसन भये। तब यह एद चतुर्भु जदासने गायो, सोगद—

राग विभास । ' श्रीगोदर्छ'न—गिरि सघन कंदरा रेन निवास कियो पिय प्यारी०।'

यह कीर्तन श्रीगोवर्द्ध ननाथजी त्राप सुनिकैं त्राज्ञा किये, जो— चतुर्भु जदास ! कळु श्रीर गावो । तव चतुर्भु जदासने यह दूसरो कीर्तन ताही समैं गायो । सो पद—

राग विलावल। 'रजनी राज कियो निकुंज नगर की रानी।'

यह कीर्तन चतुर्भु जदासने गायो। पाछुँ श्रीगोवर्द्ध ननाथजी कों दंडवत करिकें ताही समें चतुर्भु जदास श्रानंद में फूल लेकें, श्रीगुसाईजी कों श्रायकें दंडवत करी। तब श्रीगुसाईजी कहे, जो — चतुर्भु जदास! तू फूल लेन कों गयों सो श्रव ताई कहां रह्यो ? तब चतुर्भु जदासने सब समाचार श्रीगुसाईजी सों कहे। तब श्रीगुमाईजी सुनिकें चतुर्भु जदास के ऊपर वहोत प्रसन्न भये।

ता दिन तें श्रीगुसांईजी श्राप श्रीमुख तें श्राज्ञा किये, जो— चतुर्भु जदास ! जब श्रीगोवद्ध ननाथजी को शृंगार होय, ता समें तू नित्य दरसन कों श्रायो कर। पाछे जव श्रीगोवद्ध ननाथजी को शृंगार होतो तब चतुर्भु जदास ठाड़े दरसन करते।

वार्ता प्रसंग द—फेर ता पाछुँ चतुर्भु जदास व्याह न करते। तव श्रीगोवद्ध ननाथजीने चतुर्भु जदास सो कहाो, जो—चतुर्भु जदास ! तू व्याह कर। तब चतुर्भु जदासने कही, जो महाराज ! मैं यह सख छांड़िकें आपदा में क्यों परौ ! तव श्रीगोवद्ध ननाथजी ने फेर श्राह्मा करी, जो—चेंगि व्याह कर। तव श्रीगोवर्द्ध ननाथजी की श्राज्ञा मानि कें चतुर्भु जदास ने व्याह करयो।

सो कछुक दिन णाछे चतुर्भु जदास की वहू मिर गई। तब चतुर्भु जदास को अटकाव (स्तक) भयो, तब वे अत्यंत विरह किरकें आतुर भये। तव चतुर्भु जदास के आंतः करण को श्रीगोवर्द्ध ननाथजी ने जानी। सो बन में चतुर्भु जदास बैठे बैठे बिरह करते, श्रीगोवर्द्ध ननाथजी सो प्रार्थना करते। सो कीर्तन किरकें दिन वितीत किये। ता समें चतुर्भु जदासने कीर्तन कारकें। सो पद—

राग भैरव । 'भोर भाँवतो श्रीगिरिधर देखों०। ' राग बिलावल । 'श्यामसुंदर प्राण्यारे छित जिन हो उ न्यारे०।' राग धनाश्री । 'गोपाल को मुखारविंद जियमें विचारो। '

पसे पसे प्रार्थना के चतुर्भु जदासने बहोत कीर्तन किर कें स्तक के दिन वितीत किये, ता पाछे सुद्ध होयकें श्रीनाथजी के श्रंगार के दरसन चतुर्भु जदासने किये। तब साष्टांग दंडवत किरकें हाथ जोरि कें श्रीगोवद्ध ननाथजीके साम्हें चतुर्भु जदास टाड़े प्रये। तब श्रीनाथजी उनकी सामनें देखिकें मुसिक्याये। ता पाछे ग्वालके, राजमोगके दरसन किरकें चतुर्भु जदास मन में विचारे, जो—घर चिख्ये। तब फेर श्रीगोयद्ध ननाथजी चतुर्भु जदास सों कहें, जो—वतुर्भु जदास! तू दूसरो विवाह कर। तब चतुर्भु जदासने कहीं, जो—महाराज! जाति में तो लिरिकनी कोई नाहीं है। तब श्रीगोवद्ध ननाथजीने चतुर्भु जदास सों फेरि कह्यो, जो-तू घरेजो कर। तब वह बात सुनि कें चतुर्भु जदास कछु बोले नाही।

ता पाछे नित्य दिन ४—७ लों आप श्रीगोवद्ध ननाथजी कहे, परंतु चतुर्भु जदास के मन में यह बात न आई। तब यह बात श्रीनाथजीने सदूपांडे सों जताई, जो—तुम ढूंढिकें चतुर्भु जदास को घरेजो कराय देउ।

तव सदूपांडे ने चतुर्भ जदास तें कही, जो—श्रीगोवर्द्ध ननाथजी ने यह श्राज्ञा करी है, तातें श्रवश्य श्रीप्रमुजी की श्राज्ञा करी चहिये । तब चतुर्भ जदासने कही जो-वे तो मेरे पाछे परे हैं, श्रव कहा करें?

ता पाछुँ एक मुकद्म की वेटी रांड हती, सो वासों सदूपांडेने कहिकें चतुर्भ अदास को घरेजो करायो। ता पाछुँ श्रीगोवद्ध ननाथजी चतुर्भ जदास सों हसन लागे, जो -यह देखो कुंभनटासजी सारिखे को वेटा होयकें स्त्री मिर गई तोऊ दोई च्यारि महिनाहू न रह्यो गयो, सो तुरत ही घरेजो कियो, श्रोर तोहू संतोष नांही। सो या भांति सों चतुर्भ जदास की हांमो श्रीगोवद्ध ननाथजी सखा सहित नित्य करते।

सो एक दिन चतुमु जदास नेहू यह सुनी सो श्रीगोवर्द्ध ननाथजी सों कहों, जो—मोकों तो तुम नित्य एसे कहत हो, परंतु तुम हू तो घर घर वजवधून के संग लागे रहत हो, (श्रीर) संग डोलत हो। यह सुनिकें श्रीगोवर्द्ध ननाथजी लज्या पाये। सो चतुर्भु जदास तें तो कञ्ज बोले नांही, परि श्रीगोवर्द्ध नगथजीने श्रीगुसांईजी सों जायकें कहों, जो—मोकों चतुर्भु जदास या भांति सों कहत है। तातें तुम वाकों बरजि दीजो, जो—श्रव एसे कबहु न कहे।

पाछे जब चतुर्भ जदास मंदिरमें दरसन करन को आये, तब श्री गुसाईजी चतुर्भ जदासकों बुलायकें कहे, जो — तू श्रीगोवर्ड ननाथजी सो एसे क्यों कहो। तब चतुर्भ जदासने श्रीगोवर्ड ननाथजी की चात सब श्रीगुसांइजी के श्रागे कही, जो — महाराज! ये मेरी नित्य हांसी करत हैं, जो एक बार मैंने हू एसे कहा। तब श्रीगुसांईजीने चतुर्भ जदास सों कहा। जो – श्राज पाछे एसे तुम मित कहियों।

ता दिनतें श्रीगीवर्ड नाथजी कहते, परि चतुर्भ जदास कछु न कहते। श्रीर श्रीनाथजी श्राप तो हांसी करते। एसी कृपा श्री-गोबर्द्धननाथजी चतुर्भ जदास की ऊपर करते।

सो वे वतुर्भु जदास श्रीगोवर्द्ध ननाथजी सों एसे सानुभावता सों बात करते। तातें वे चतुर्भु जदास श्रीगुसांईजी के एसे छुपा-पात्र भगवदीय हते।

वार्ता प्रसंग ६—और एक समय श्रीगुसांईजी आप परदेस पधारे। सो फागुन वद ७ कों श्रांगोवर्द्धननाथजी आप मथुरा में श्रीगुसांईजी के घर पधारे हते। तब श्रीगिरिधरजी आदि सब वालक बहु वेटीनने सगरो घर, गहेना, वस्नादि सब श्रीगोवर्द्धन-नाथजी की भेंट करि दियो। तब एक वेटीजी ने सोने की मुद्री छिपाय राखी हती। तब श्रीगोवर्द्ध ननाथजी श्रीगिरिधरजी सों कहे, जो—मेरी मंट्र फलानी वेटी के पास है, सो तुम ले आश्री। तब श्रीगिरिधरजी ने आयकें कहो, जो अपनो घर श्रीगोवर्द्ध ननाथजी की मेंट करवी है, तामें तें तुम कल्ल राख्यो है, सो देहु। तब उन ने मुदरी राखी हती सो दीनी। ता पाले सब बहु वेटी बहोत ही प्रसन्न भये। जो-हमारी सत्ता की वश्तु श्रीगोवर्द्ध ननाथजीने अत्यंत प्रीति सों मांगि कें अंगीकार कीनी, सो अपनो बड़ो भाग्य है।

सो जा समें श्रीगोवर्द्धननाथजी मथुरा पधारे, ना समें चतुर्भु जदास जमुनावता अपने घर हते। सो जान्यो नांही, जो-श्रीगोवर्द्ध ननाथ जी आप मथुरा पधारे हैं। सो चतुर्भु जदास उत्थापन के समें श्रीनाथजी के मंदिर में आये। तब श्रीगिरिराज पर्वत की ऊपर श्रीनाथजी कों न देखे। तब सबन सों पूछे, जो-श्रीगोधर्द्ध ननाथजी आप कहां पधारे हैं ? तब पौरिया ने और सब सेवकन ने कहाो, जो-श्रीनाथजी तो मथुराजी पधारे हैं। यह सुनिकें चतुर्भ जदास के मन में बहोत विरह भयो। तब श्रीगिरिराज के ऊपर वैठिक विरह के कीर्तन करन लागे। सो पद—

राग गोरी--'वात हिलग की कासों कहिये।'
एसे एसे कीर्तन चतुभु जदासने बहोत किये।

ता पाछे नृसिंह चतुर्दशी को एक दिवस वाकी रह्यो, तब तेरस के दिन संध्या आरती के समय चतुर्भु जदास गिरिराज परवत के ऊपर आये, सो श्रीगोवद्ध ननाथजी विना मंदिर देख्यो न गयो। तब चतुर्भु जदास के मन में आत्यंत विरह भयो। तब यह कीर्तन चतुर्भु जदास ने कियो। सो पद—

राग गोरी—'श्रीगोवद्ध नवासी सांवरे लाल ! तुम बिन रह्यो न जाय हो !

या भांति सों अत्यंत विरह के कीर्तन चतुर्भु जदासने किये। सो प्रथम तो गायन के भुंड के दर्शन चतुर्भु जदास को भये। ता पाछे सखान के मध्य श्रीगोबद्ध ननाथजी श्रीवलदेवजी के दर्शन भये। तव चतुर्भु जदास ने निकट जायकों दंडवत किरकों श्रीनाथजी सों बिनती कीनी, जो—महाराज! श्राप छपा किर कैं मोकों श्रीगोबर्द्धन पर्वत ऊपर दरसन कब देउगे ? तब श्रीगोवर्द्धननाथजी चतुर्भुजः दास सो कहें, जो--मैं काल्हिश्रीगोवर्द्धन परवत ऊपर पधारूंगो।

पसे चतुर्भु जदास कों धीरज देकें श्रीनाथजी श्राप तो श्रंतध्यीन भये। सो चतुर्भु जदास ने सगरी रात्रि विरह के पद गाये।

ता पार्छें प्रहर एक रात्रि गई। तव श्रीगोवर्द्ध ननाथजी ने श्री गिरिधरजी सों जताई, जो—कालि प्रात मोकों गोवर्द्ध न पर्वत के ऊपर पधरावो। जो कालि श्रीगुसांईजी उहां पधारेंगे, तातें तुम श्रव ढील मित करो।

पाछे श्रीगोकुलनाथजी ने श्रीगिरिधरजी सों कहाो, जो —श्रीगुसाईजी दोय चार दिन में पधारिवे वारे हैं, सो अपने घरमें श्री
गोवर्द्धननाथजी को दरसन श्रीगुसाईजी करें तो श्राछो। तातें श्रीनाथजी कों चारि दिन श्रीर राखो। तब श्रीगिरिधरजी ने कहाँ, जो—तुम कहों सो तो सांच, परंतु श्रीगोवर्द्धननाथजी को इच्छा पसी है, नातें पात:काल अवश्य श्रीगोवर्द्धनाथजी कों श्रो गोवर्द्धन परवत अपर पधरानने।

पाछे रात्रि कों सब नैयारी किर राग्वी। ता पाछैं रात्रि घड़ी ४ रही, तब श्रीनाथजी कों जगायकों मंगल भोग समर्पे। पाछै मंगला श्रारती किर, रथ पर श्रीगोवर्छ ननाथजी कों पघरायकों सब वालक, वह, वेटी सब संग चले। श्रीर इहां चतुर्भु जदास गिरिराज परवत के ऊपर ऊंचे चढिकों वारंवार देखत हैं. जो—श्रव श्रीगोवर्छ न-नाथजी पघारेंगे। तब चतुर्भु जदास ने ता समय यह कीर्तन गायो—

राग सारंग--'तवतें जुग समान पत्त जात०।

यह कीर्तन चतुर्भु जदास ने कह्यो। इतने में श्रीगोवद्ध ननाथजी के द्रस्तन चतुर्भु जदास को भये। पार्झे श्रीगिरिधरजी आदि सब वालकन को दंडवत किये। पार्झे श्रीगिरिधरजी श्रीगोवर्द्धननाथजी को श्रुगार कियो और राजभोग की तैयारी दोन लागी।

ता पार्छ श्रीगुसांईजी श्राप गुजरात के परदेसतें पधारे, सो श्रीगोनर्छननाथजी के उत्थापन भोग को समों हतो। तब श्रीगुसांई जी श्रायकों श्रपनी बैठक में पधारे, सो श्रीगिरिधरजी श्रादि सब बालक श्रायकों मिले। ताही समय श्रीगोवद्ध ननाथजी के राजभोग की माला बोली।
तब श्रीगुलाईजीने श्रीगिरिघरजी सों पूछी, जो—श्रीगोवद्ध ननाथजी
के इहां राजभोग की इतनी श्रवार काहे कों है ? तब श्रीगिरिघरजी
ने श्रीगुलाईजी सों कहो, जो श्राज श्रीगोवद्ध ननाथजी मध्याह समें
मथुरातें इहां पधारे हैं। तातें श्राज इननी ढोल भई हैं।

तव श्रीगोद्धलनाथजी ने श्रीगुर्साईजी की कहाो, जो-हम तो दादातें कहे हुते, जो दोय दिन श्रीगोवद्धननाथजी को श्रपने घर श्रीर राखो, तातें श्रीगुसांईजी श्रापु श्रपने घरमें श्रीगोवर्द्धननाथजी के दरसन करें तो श्राछो । परि दादा ने न मानी, सो श्राज ही गोवद्धननाथजी को पधराये हैं।

तव श्रीगुक्षांईजी श्रीगिरिधरजी के ऊपर वहुत प्रसन्न भये। श्रीर श्रीगिरिधरजी सौ कहे, जो—तुमने मेरे मन को श्रिमियाय जान्यो। जो मैं श्रीगोवर्द्ध ननाथजी को श्रीगिरिराज पर्वंत ऊपर न देखतो तो मोसी रह्यो न जातो।

ता पार्छें श्रीगुसांईजी तुरत ही स्नान करिकें श्रीनाथजी के मंदिर में पधारे, सो नृसिंह जयंटी को उत्सव कियो।

ना दिन तें प्रतिवर्ष नृसिंह जयंती के दिन सेन श्रारती के समय श्रीगोवर्द्धननाथजी कों राजभोग श्रावे, फेरि माला बोले, जो यह रोत भई। सो चतुर्भु जदास को श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के दरसन करि कैं बड़ो श्रानंद भयो। ता पाछे श्रनोसर करिकें श्रीगुसांईजो श्रपनी बैठक में पधारे। तब चतुर्भु जदास ने श्रीगुसांईजी को दंडवत करि कैं सब समाचार कहे, जो—या भांति सो श्रीगोवर्द्ध ननाथजी मथुरा पधारे। ता पाछें श्राज यहाँ श्रीगोवर्द्ध न परवत पै पधारे हैं।

तव श्रीगुसांईजी श्राप श्रोमुख तें कहे, जो शोगोबर्द्धननाथजी परम दयाल हैं। श्रपने जनकी श्रार्रात सिंह सकत नांही हैं। पाले श्राप श्रीगुसांई जी पोंढि रहे।

सो वे चतुर्भु जदास श्रीनाथजी तथा श्रीगुसाईजी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हते।

वार्ता प्रसंग १०—श्रौर एक समय श्रीगोकुलनाथजीने श्रीगुसांई जी सों पूछ्यो, जो—श्राप श्राज्ञा करो तो एक बार चतुर्भु जदासकों श्रीगोकुल ले जाऊं। तब श्रीगुसाईजी कहें, जो—चतुर्भु जदास श्रावे तो ले जाउ।

ता पार्झें श्रीगोकुलनाथजीने चतुर्भु जदास सों कहाो, जो-पेंड्यो गाम है (तहाँ) हम कों कछु काम है, सो तुम हमारे संग चलो।

तब चतुर्भु जदास श्रीगोकुलनाथजी के साथ चले। जब पेंड्यो गाम में श्रीगोकुलनाथजी श्राये तब चतुर्भु जदास सों ये कहाो, जो-हम कों श्रीगोकुल जानो है, जो हमारे संग खवास कोऊ नांही है, तातें तुम हमारे संग श्रीगोकुल तांई चलो। तहाँ श्रीनवनीतिषयजी के दर्शन करिकें तुमकों फेरि हम यहाँ ले श्रावंगे।

तब श्रीगोक्कतनाथजी घोड़ा ऊपर श्रसचार होषक पधारे। तब चतुर्भु जदास हू संग चलै। पाछे श्रीगुसांईजी यह सुनिकें श्रीगिरिधर जी कों श्रीनाथजी की पास राखिकें श्रोप हू घोड़ा ऊपर श्रसवार होयकें श्रीगोक्कल पधारे। सो उत्थापन को समय हतो, सो श्रीगुसांई जी स्नान करिकें श्रीनवनीतिषयजी को जगाये।

ता पाछे संध्यातिं के समय श्रीगोकुलनाथजीने श्रीर चतुर्ज ज-दासनें सुन्यो, जो-श्रीगुसांई जी श्राप यहाँ पधारे हैं। तव श्रीगोकुल नाथजी श्रीर चतुर्भु जदास बहोत प्रसन्न भये। सो तत्काल श्रीनवनीत-श्रियजी के मंदिर में श्राहे। तव श्रीगुसांई जी श्रीनवनीतिष्रयजी के मंदिर में पधारे, श्रीर चतुर्भु जदास को चुलायकें श्रीनवनीतिष्यजी के दरसन करवाये। सो दरसन करिकें ता समें चतुर्भु जदास ने गायो। सो पद—राग विलावल।

१ महा महोत्सव श्रीगोकुत गाम०।

२ श्रंगुरी छुंड़ि रेंगत श्ररग थरग०।

या भाँति सों लीला सहित चतुर्भु जदास ने श्रोर हू कीर्तन गाये। सो सुनिकें श्रीगुसांईजी ने चतुर्भु जदास तें कह्यो, जो—चतुर्भु जदास ! तोकों चहिये सो मांग। तब्रेचतुर्भु जदासने श्रीगुसांईजी सों हाथ जोरिकें बिनती कीनी, जो—महाराज! श्रापतो श्रांतरगत की जानत हो, तातें श्राप मोकों कृपा करिकें श्रीगोवर्द्ध नाथजीके दरसन कराश्रो। तब श्रीगुसांईजी ने चतुर्भु जदास सों कह्यो, जो काल्हि श्रीनवनीतिष्रयजी को श्रांगार करिकें, पालना मुलाय कें हम ह

चलेंगे, तब तुम हू संग चिलयो। तब तो चतुर्भु जदास मनमें बहुत प्रसन्त भये। ता पाछे रात्रि कों तो चतुर्भु जदास सोय रहे। पाछें प्रातःकाल होत ही चतुर्भु जदासने आयकें श्रीगुसाईजी कों दंडवत किये। ता समें। मंगला के दरसन भये, तहां चतुर्भु जदास ने यह पद गायो। सो पद्म-

१ राग विलावल । हों वारी नवनीतिष्रया० । २ राग देवगंधार । दिन दिन देन उराहनो श्रावति० ।

ऐसे ऐसे कीर्तन चतुर्भु जदासने तहाँ गाये।

पान्ने श्रीगुसाईजी श्रापु श्रीनवनीतिवयजी को भोग सराय कें श्रांगार करिकें पालने सुलाय। ता समय चतुर्भु जदास ने यह पालना को पद गायो—राग रामकली।

१ अपने री बाल गोपाले हो, रानी जू पालन मुलावे०। २ भूलो पालने गोविंद०

यह पालना चतुर्भु जदासने गाये, सो सुनिक श्रीगुसांईजी बहोत प्रसन्न भये।

ता पाछे श्रीगुसांईजी घोड़ा मंगाय, ता ऊपर सवार होय कें चतुर्भुजदास को संग लैकें गिरिराज पथारे।

उहां श्रीगोवर्द्धननाथजी के राजभोग को समय हतो । सो श्रीगुसाईजी श्राप तत्काल स्नान करिकें श्रीगोवर्द्धनाथजी के राज-मोग समप्यों। पाछे समो भयो, भोग सरायो। जब दरसन के किवांड़ खुले, तब चतुर्भुजदास सों कुंभनदासने कही, जो—कछु कीर्तन गाव। तब चतुर्भुजदास ने यह कीर्तन गायो। सो पद—

राग सारंग । तब तें श्रौर कछुन सुहाय०।

यह सुनिकें श्रीगोवर्द्धननाथजी चतुमु जदाम के साम्हे देखि कें मुसिक्याये। तब चतुमु जदास ने दंडवत करिकें कहाो, जो—श्राज मेरो धन्य भाग्य है, जो-श्रीगोवर्द्ध ननाथजी के दर्शन भये।

पाछे इतने में टेरा आयो। तब चतुर्भु जदास दंडवत करिकें बाहिर आये। तब कुंमनदास चतुर्भु जदास तें पूछे, जो--वतुर्भु ज-दास! तू कहाँ गयो हतो। तव चतुर्भु जदास ने कुंमनदास सों कहाों, जो-श्रीगोकुलनाथजी श्रीगोकुल लिवाय गये हते। सो अविह

श्रीगुसाईजी के संग त्रायो हूँ ! तब चतुर्भ जदास तें कु भनदासजी नें कहोो, जो--तू प्रमान में जाय परयो।

तब यह बात कुंभनदासके मुख तें सुनिकें श्रीगुसांईजी श्राप मंदिर में हँसे। ता पार्क्ठे श्रीगोवर्द्ध ननाथजी को श्रनोसर करिकें श्रीगुसांईजी श्राप श्रपनी बैठक में पधारे। तब चतुर्भु जदास ने श्रीगुसांईजी सो विनती करी, जो—महाराज! कुंभनदासजी ने मोतें कह्यो, जो तू कहाँ गयो हतो। तब मैं कह्यो. जो—श्रीगोकुल नाथजी के संग श्रीगोकुल गयो हतो। तब उन मोतें कह्यो. जो नू प्रमान में जाय परयो। सो श्रीगोकुल को प्रमान क्यों गिने ?

तंब श्रीगुसांईजी श्रापु चतुम् जदास सों कहे, जो कु भनदास को मन श्रीगोवर्द्धननाथजी में लाग्यो है। जो एक च्ला हू न्यारे नांहि होत हैं। नार्ते ए श्रीर लीला को प्रमान जानत हैं, श्रीर हैं नो दोऊ लीला एक ही। ता दिन तें चतुम् जदास श्रीगिरिराजजी की तलेटी छाँड़ि के कहूँ न जाते। ता पाछें श्रीगुसांईजी श्राप तो भोजन करिकें विसराम किये। तब चतुम् जदास दंडवत करिकें श्रपने घर श्राये। श्रीगोवर्द्धननाथजी हू चतुम् जदास पे परमक्षण करते। सोवे चतुम् जदास पे परमक्षण करते। सोवे चतुम् जदान परे एसे एसे एसे एसे परम क्राया श्रीगोवर्द्धननाथजी हू चतुम् जदास पे परमक्षण करते। सोवे चतुम् जदान परे परम क्राया है से परम क्राया है से स्व

वार्ता प्रसंग ११—श्रौर कितेक दिन पार्छें श्रीगुसांईजी श्राप श्रीगिरिराज की कंदरा में होयकें, लीला में पधारे, तब श्रीगिरिधरजी कों श्रपनो उपरेना दिये। श्रौर यह कहे, जो—श्रीगोवर्द्ध ननाथजी की श्राज्ञा में रिहयो। जामें श्रीगोवर्द्ध ननाथजी प्रसन्न रहें सोई कीजो, श्रौर सब बालकन को समाधान राखियो। श्रीनाथजी के सेवक. जो वैष्णुव हैं इन सबन को समाधान राखियो। श्रौर जो मेरे श्रांग को उपरेना है, ताको सब लौकिक संस्कार कीजो। काहेतें जो - संस्कार न करोगे, तो फिरि कोई कर्मसंस्कार न करेगो। तातें तुम श्रवश्य करियो श्रौर काहू बात की चिंत। मित करियो। सब बस्तु के कर्तां श्रीगोवर्द्ध ननाथजी हैं।

एसे श्रीगिरिधरजी को समाघान करिकें श्रीगुसांईजी श्राप तो गिरिराज की कंदरा में होयकें लीला में पधारे।

ता पार्छें श्रीगिरिधरजी श्रादि दे सब बालकन सहिन, सब

सेवकन सहित महाविरह करि कैं महाव्याकुल भये। सो ता समय को विरह कछु कहिवे में न श्रावे।

पार्छें फेर भीरज धरिकें श्रीगुसांईजी ने जो उपरेना की जैसे श्राज्ञा कीनी हती, तैसेई श्रीगिरिधरजी ने वा उपरेना कों श्रान्त संस्कार कियो। पाछे वेदोक विधि सों सब कर्म दस गात्र-विधान कियो, श्रोर हु लौकिक विधि सब करि सुद्ध होये। ता पाछे श्रीगोवर्द्ध ननाथजी की सेवा में सावधान भये।

मी जा समय श्रीगुसांई जी श्रीगोवर्ड न पर्वत की कंदरा में होय कें लीला में पधारे, ता समें चतुर्भु जदास जमुनावता गाम में श्रपने घर में हुते। सो सुनिकें चतुर्भु जदास दौरे ही श्राये, सो श्रायकें महाव्याकुल होय कंदरा क श्रागे गिरि परे, श्रौर महाविज्ञाप करन लागे। जो—महाराज! पधारत समें मोकों श्रापके दरसन हून भये। श्रौर में श्राप बिना या पृथ्वी ऊपर कौनकों देख़ंगो, तातें श्रव या पृथ्वी ऊपर मोकों मित राखो। मोह कों श्रापके चरनारविंद कें पास निकट ही राखो, मोह कों बुलाय लीजे। एसे महाबिरह संयुक्त होयकें चतुर्भु जदास ने तहां यह कीतेन गायो। सो पद— राग केदारो!

फिर ब्रज बसहू श्रीविट्ठलेस ।
कुपा करिकें दरस दिखावहु वह लीला वह वेस ॥
सेग गाय श्रक ग्वान लें गोकुल गांव करहु प्रवेस ।
नंदराय जो बिलसी संपति बहु ऊर नरेस ॥
भक्ति मारग प्रकट करि कलिजन देहु उपदेस ।
रचो रास विलास वह सब गिरि गोवरधन देस ॥
वदन इन्दु तें विमुख नैन चकोर तपत विसेस ।
सुधापान कराई मेटहु विरह को लवलेस ॥
श्रीबल्लमनंदन, दुःख निकंदन, सुनहु चित्त संदेस ।
'चतुर्भुज' प्रमु घोखकुल के हरहु सकल कलेस ॥

जो एसे विरद्ध के कीर्तन चतुर्भु जदास ने बहुत किये। तब श्री-गुसाईजी ने चतु भुजदास की बहोत श्रारित जानिकें महाश्रानन्द स्वेद्धप (सों) चतुर्भु जदास के हृदय में श्रायकें श्रापु दरसन दिये। श्रौर कहैं, जो—चतुर्भु जदास ! तू इतनो विरह काहे कों करत हैं ? मैं तो सदा, तेरे पास ही हूं। तातें तू श्रब इतनो खेद श्रपने मन में मित करे। श्रौर श्रब तो मेरो दरसन तू श्रीगोवर्द्धननाथजी के निकट ही करयो कर। जहां श्रीगोवर्द्धननाथजी हैं (वहां) सदैव मोह कों तिनके पास जान्यो कर, तहां ही मैं रहत हों।

पसें चतुर्भु जदास को समाधान करिकें श्रीगुसांईजी तो श्राप श्रन्तर्ध्यान भये। पार्झें चतुर्भु जदास ताही स्वरूपानन्द में मगन होय कें तहां यह कीर्तन गायो। सो पद--

#### राग केदारो।

श्रीविद्रल प्रभु भये न ह्र हैं। पार्छे सुने न आगों देखे यह छवि फेर न बनि हैं।। १।। मनुष देह धरि भक्त हेत कलिकाल जनम को लै हैं। को फिरि नन्दराय को वैभव अजवासिन विलसे हैं।। २॥ को कुतज्ञ करुणा सेवक तन कुपा सदृष्टि चिते हैं। ग्वाल गाय सब संग लेकें को फिरि गोकुल गाम वसे हैं।।३॥ धर्मथंम होय ज्ञान कर्म, को जगित भक्ति प्रकटै हैं। को करकमल सीस धरकें अधमनि वैकएठ पठै हैं।। ४।। रासविलास महोछव हरि को राग भोग सुख देहैं। को सादर गिरिराजधरण की सेवा सार हुढै हैं।। ४।। भूषण वसन गोपालताल के को सिंगार सिखे हैं। को आरित वारत श्रीमुख पर आनन्द प्रेम बढे हैं।। ६।। मथरा-मंडल खग मग की को महिमा करि वरने हैं। को बन्दावनचंद गोविंद को प्रकट स्वरूप दिखे हैं।। ७॥ का को बहोरि प्रताप जु एसी प्रकट पुहुमि में छे हैं। का को गुन कीरत लीला जस सकत लोक चित जै हैं।। पा श्रीबल्लभसुत दरसन कारन श्रब सब कोउ पछिते हैं। 'चतुर्भु ज' त्रास इतनी जो यह सुमिरित जन्म सिरै हैं !। ६॥

पसे पसे बहोत कीर्तन चतुर्भु जदास ने किरकें श्रीगुसाईजी के चरनार्रविद में मन राखि, श्रपनी देह छोड़ी कें श्राप हू लीला में जाय प्राप्त भये। सो चतुर्भु जदास की यह लीला देखिकें श्रीर जो वैष्णव हते तिनकें (श्रीर) सेवकन के मन में बहोत दु:ख भयो। ता पाछे चतुर्भु जदास के एक बेटा हतो राघोदास सो आयो, श्रीर वैष्णव सब आये। तिन सबनने मिलकें चतुर्भु जदास कों अग्निसंस्कार कियो। श्रीर किया कर्म दसगात्र करि सुद्ध होये।

ता पार्छें वे राोदाम जो हे चतु जदासजी के बेटा, सो तिनहू श्रीगुसाईजी सों नाम पायो हो।

सो राघोदास एक समें गांठोली की कदमखंडी में श्रीगोवर्द्ध न-नाथजी की गायन कों चरावत हते, सो उनकों गायन के मध्य श्री गोवर्द्ध ननाथजी के दरसन मये। होरी खेलत गोपीन के जूथ के मध्य दरसन भये। सो एसे दरसन किंग्कें तहां राघोदास ने एक धमार करिकें गाई, जो—'श्ररीचल जहये जहाँ हिर खेलत होरी?।

यह धमार राघौदास ने संपूर्ण करिकें गाई, ता पाछैं तहां ही राघौदास ने देह छोडि दीनी।

तब तहां जो गांठौली के वैष्ण्य हते तिन सुनी, सो सबन मिलि कैं राघौदास को अग्निसंस्कार कियो।

ता पाछे वे वैष्णाव आय कें श्रीगिग्धिरजी सों कहे, जो--महा-राज! राघौदास ने या प्रकार सों यह धमारि गाड कें अपनी देह छोड़ि दीनी। तब श्रीगिरिधरजी हॅसे और कहें, जो--राघौदास बड़े भगवदीय भये। सो उनकों श्रीगोबद्ध ननाथजी ने होरी के खेल के दरसन दिये गोपीन सहित।

भावप्रकाश—ता समें राघोदास नें यह धमारि गाइ कें अपनी देह छोड़ि दीनी। सो ताको कारन यह है, जो—श्रीगोवद्ध ननाथजी के लीला सुख को अनुभव राघौदास या देह सों ताको प्रकार सहो न गयो। तातैं या देह छोड़ि कें राघौदास ह जाय कें लीला में प्राप्त भये।

श्रीर श्रीगिरिधरजी हँसे ताको कारन यह, जो-जिनके बाप दादान ने या देह सों लीला सुख को हृदय में श्रनुभव किर दूसरेन कों हू ताकें पद गाइ के श्रनुभव करायो, ताको बेटा यह राधोदास। नासों इतनी सुख हू हृदय में धारन कियो न गयो ?

पार्छें राघौदास की बेटी ने डेढ़ तुक बनाइ वा धमार पूरी कीनी। सो वे राघौदास घौर उनकी बेटी श्रागोवर्द्ध ननाथजी के एसे कुपापात्र भगवदीय हते।

### अब श्रीगुसांईजी के सेवक नन्ददास जी सनाट्य ब्राह्मण, रामपुर में रहते, जिनके पद अष्टछाप में गाइयत हैं— तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं—



#### भावप्रकाश-

ये नन्ददासजी लीला में श्रीठाकुरजी के 'भोज' सखा खंतरंग, तिनको प्राकट्य हैं। सो दिवस की लीला में तो ये 'भोज' सखा हैं, श्रीर रात्रि की लीला में श्रीचन्द्रावलीजी की सखी 'चन्द्ररेखा' इनको नाम है। सो वे पूरव में 'रामपुर' गाम में जन्मे।

वार्ता प्रसंग १—सो वे तुनमीदासजी के भाई सनोढ़िया बाह्य ए हते। सो तुनसीदासजी तो वड़े भाई, श्रौर छोटे भाई नन्ददासजी हते। सो वे नन्ददासजी पढ़े वहुत हते।

तुलसीदासजी तो रामानदीन के सेवक हते। सो नंददास हू को रामानंदीन को सेवक करवायो। उन नंददास को लोकिक विषय में प्रीति बहोत हती। जो कहूँ भवैया नांचे तो तहां जायकों ठाड़े रहें, सुनवे लगें। सो तुलसीदासजी नन्ददास को वहोत समुभावें जो—जहां तहां तूम मित बेठियो करे।सो वे नन्ददास मानते नांही।

सो कञ्जक दिनमें एक संघ पूरव चल्यो तहांतें सो श्रीरणञ्जोङ्जीके दरसन को श्रीद्वारकाजी को चल्यो। तव नंद्दान ने मनमें विचारी जो-बने तो में हूँ ऐसे संघमें श्रीरणञ्जोडजी के दरसन करि श्राऊं। तब नंददासने तुलसीदासजी सों कह्यो, जो—तुम कहो तो में या संघमें श्रीरणञ्जोडजी के दरसन करि श्राऊं।

तव तुलसीदासजीने नंददास को वहोत समकायो, जो—तू कहूँ मित जाय, मारग में दुःख वहोत हैं। अनेक दुःसंग हैं। जो —जायगो नो तू भ्रष्ट होय जायगो। तातें तू थीरगुछोडजी तांई न पहुँच सकेगो, बीच ही में रहेगो। तातें थीरघुनाथजी को स्मरन कर और अपने घर में बैठ्यो रहे।

तब नंददासने तुलसीदासजी सों कह्यों,जो-मेरे तो श्रीरघुनाथजी है, परि में पकवार श्रीरणङ्गोड़जी के दरसन को श्रवश्य करिकें जाऊंगी। तुम कोटि उपाय करो परि मैं न रहूँगो। तब तुलसीदासजीने जान्यो, जो—यह न रहेगो, जब संघ में जोमुखिया सिरदार हतो ताके पास नंददास कों लैकें तुनसीदासजी
गये। और मुखिया सों नंददासकी भलामन तुलसीदासजीने दीनी,
जो—यह नंददास तुम्हारे संग आवत है। तातें तुम मारग में याकी
खबिर राखियो। ऐसी करियो, जो—इहां फेरि नंददास आवे, काहु
गाम में रहि न जाय। तब वा मुखिया ने कह्यो, जो-आछो, या
बात की चिंता मित करो।

ता पार्छें वह लंघ बल्यो, सो वाके संग नंददास हू चले सो कलुक दिनमें वह संघ मथुराजों में आय पहुँच्यों। तब संघ तो मधुपुरी में रह्यों, और नंददास तो मधुपुरी की सोमा देखत देखत विश्लांत ऊपर आये। सो तहां अनेक स्त्री पुरुष स्नान करत देखें, और सुंदर स्वरूप के देखें। सो नंददास तो मनमें देखिकों बहुत ही मोहित भये। मनमें विचार कियों, जो ऐसी जगह में कल्लुक दिन रहियं तो आलो है। सो या भांति नंददास अपने मनमें लुभाये।

ता पार्छें नंददास ने ऋपने मनमें यह विचार कियो, जो--एक वार श्रीरणछोड़जी के दरसन करि श्राऊं। ता पाछे श्रायकें विश्रांत घाट ऊपर रहेंगे। पार्छें नंददासनें सुनी, जो-संघ तो मथुराजी में दस दिन श्रीर रहेगो। तब इनने विचार कियो जो-संग तो श्रव ही मथुराजी में वहुत दिन लों रहेगो। तो मैं इनतें श्रकेलो होयकें श्रीरणछोड़जी के दरसन कों जाऊँगो।

ऐसी विचार अपने मनमें नंद्दास करिकें रात्रिकों तो सोय रहे। ता पाछे नंद्दास प्रातःकाल उठिकें चले, सो काहू तें कछु कही नांहीं। पाछें वा संघ में जो मुख्यि। हतो, ताने अपने संगमें नद्दास कों जब न देख्यो, तब सगरी मथुराजी में दूंढ्यो।

जब नंददास कहूँ नजर न पड़े, तब ढूंढि कैं बैठि रहे। और नंददासने तो काहूँसों पूछी हू नांही। वे तो अकेले चले ही गये। सो श्रीद्वारकाजी को तो मारग भूलि गये, श्रीर चले चले सिंहनंद जाइ निकसे। सो गाम के भीतर चले जात हते। तहां एक लशी श्रीगुसाईजी को सेवक रहतो हतो। सो ठाकी वहू श्रत्यत्त सुंदर हती। सो वह स्त्री श्रपने घरमें नहाय कें ऊपर ठाड़ी ठाड़ी केस सुखावत हुती। सो चले जात में वह स्त्री नंददास की दृष्टि परी। सो नंददास तो वाकों देखिकेंं मोहित भये। श्रीरमन में कहाो, जो— या पृथ्वी ऊपर ऐसे हू मनुष्य हैं ? श्रीर वह स्त्री तो उतिर कें अपने घर के कामकाज में लगी। श्रीर नंददास तो तहीं ठाड़े ठाड़े मनमें विचार करन लागे, जो—श्रव तो एक वार याको मुख देखीं तब जलपान करूंगो। पार्छैं ता दिन तो नंददास गये सो कोउ स्थज में जाय कें सोय रहे, रात्रि कों।

ता पार्छें दूसरे दिन नंददास प्रातःकाल उठिकें वा स्त्री के द्वार पर श्रायकें बैठें। सो नंददास कों तो बैठे बैठे तीन प्रहर व्यतीत होय गये। तय वा ज्ञत्री के एक लोंड़ी हती, ताने बहु सों कह्यो, जो—एक ब्राह्मण प्रातःकाल को अपने घर के द्वार पर बैठ्यो है। सो वाने पानी हू नांहीं पियो। तब बहूने लोंड़ी सो कह्यो, जो—वा ब्राह्मण सों पूछों तो सही, जो—तुप द्वार ऊपर काहे कों बैठे हो?

तब लोंड़ो ने श्राइकें नंदरास सों कह्यो, जो—तुम इहां हमारे हार पै क्यों बैठे हो ? तब ! नंदरास ने या लोंड़ी सों कह्यो, जो—में तो तेरी बहू को एक बार मुख देखूंगो । ता पार्छें जलपान करूंगो, तब जाऊंगो । तब वा लोंड़ी बह सुनिकें श्रवनी बहू पास गई। श्रीर चह सब बात बहू सों कही, जो—चह ब्राह्मण तो तिहारो मुख देखिकें जायगो । तब बहूनें लोंड़ी सीं कह्यो, जो—में तो दाकों श्रवनो मुख दिखाऊंगी नांही । वह तो श्रापही तें उठि जायगो।

सो ऐसेही नंदरास कों हू साज (हठ?) पड़ि गई। तब वा सोड़ीनें बहु तें फेरि कही, जो तुम मेरी एक बान सुनो।

"एक समें श्रीगोकुल श्रीगुसांईजी के दरसन कों अपनो सगरो घर गरो हो। तब संगमें में हुता श्रीर तुमही है। सो श्रीगुसांईजी श्रीगोकुल तें श्रीजीद्वार पधारत हते। श्रीर में तुम, तुन्हारो ससुर सब संग हते। ज्येष्ठ को महीना हतो। सो मारग में एक म्लेब्झानी प्यासी होयकें विकल भई गरी हती। वह मेवा फरोसनी हती। सो ताही मारग में होय कें श्रीगुसांईजी पधारे। श्रीगुसांईजी निकट श्राये, तब खवासनें वासों कह्यो,—तू मारग छोड़ि कें न्यारी उठि बैंडि। सो वाकों तो उठिवे की सकती नांही। याको तो कंउ पान विना स्खिंगयो, सो नेत्रन में प्राण श्राय रहे हते। सो वापै बोल्यो ह न जाय। तब श्रीगुसांईजी पृछे, जो-यह कहा है ? तब खवासने

श्रीगुलांईजी सों कहाो, जों—महाराज ! एक म्लेच्छानी है, सो मारग में परी है। जो बहोतेरो वास्में कहत है पारे वह उठत नांही ?

तक श्रीगुसाईजीनें वा म्लेच्छानी की श्रोर देख्यो। तब म्लेच्छानी, ने श्रीगुसाईजी की श्रार हाथ सो बतायो, जो—मैं तो प्यासी हों। तब श्रीगुसाईजीनें खवास सो कहाो, जो—याकों वेग ही जल प्याची। तब खवासनें श्रीगुसाईजी सो कहाो, जो—महाराज ! इहां तो काहू के पास जल नांही है, श्रीर तलाब कृश्रा हू निकट नांहो है, सा पानी कहाँते पाइये ?

तब श्रीगुसांई जीने खवास सों कहाो, जो-हमारी कारी में जल होयगो। तब खवास नें कही, महाराज! कारी छुई जायगी। तब श्रीगुसांई जीने खवास तें कहाो, -कारी तो और श्रावेगी, परंतु फेरिया म्लेच्छानी के प्रान कहाँ ते श्रावंगे? तातें बेगि जल प्यावो, जीवमात्र पर दया राखनी।

सो वह श्रीनवनीतिवियजी को महाप्रसादी जल हतो । जो का म्लेच्छानी को प्यायो, सो वह जल पी गई। तब वा म्लेच्छानी के श्रांग श्रांग में सीतलता होय गई।

तब वा म्लेच्छानीनें उठिकें ब्रीगुसांईजी सों कहाो, जो-महाराज ! मैंनें कन्हैयाजी सुने हते, सो ब्राज मैनें नैनन सों देखे। तातें तुम 'गुसांईयां' सांचे हो, सो मोकों जिवाई।

दा पाछें वह गोकुल रही। सो वह सुंदर मेवा लायकों श्रीगुसाई जी के द्वार है के श्रावें। सो वह म्लेच्छानी श्रीगुसाईजी के मनुष्यतें कहे, जो—ए मेवा तुम राखो। तब वे मनुष्य कहें, जो—तू मोल कहें। तो लेंय, तो यह हमारे काम श्रावे। तब वह थोरे एैसा कहें सो या भाँति सों वाने अपनो जनम व्यतीत कियो। सो वा म्लेच्छानो के अपर श्रीगुसाईजी बहुत प्रसन्न रहते।

ता पाछुँ वह म्लेच्छानीने देह छोड़ी। सो वाने महावन में जाय कें ब्राह्मण कें घर जनम पायो। सो फेर वे श्रीगुर्साईजी की सेवकनी भई, श्रीर वह छतार्थ भई।

सो या भाँति सों लोंड़ीने अपनी बहूमों कह्यो जी-जीव मात्र

ऊपर दया राखनी। तातें ब्राह्मण प्रातःकाल को भूख्यो प्यासो बैठ्यो है, सो यह बात श्राङ्घी नांही है। तब वह वात वहू के हदे में श्राई। पार्छें वा लोंड़ी के संग बहू द्वार ऊपर गई। तब नंददास वाको मुख देखिक उठि गये।

सो या भाँति सों वे नंददास नित्य आवें। सो वाको मुख देखिकें चले जाँय। तव पार्छें वाके घर के धनी त्तरीने सुनी, जो-यह ब्राह्मण् हमारे प्रर याकों देखवे कों आवत है। तब वा त्तरीने आयकें नंददास सों कह्यो, जो-तुम हमारे घर के द्वार पर नित्य आवत हों, सा हमारी जगत में हॉसी बहोत होत हैं।

तब नंददासने वा चत्री सों कहा।, जो—मैं तुमतें माँगत नाहीं, कञ्ज तुम्हारो विगारत नांही। ता पाछे श्रौर तुम कहत हो मोसों, तो मैं तुम्हारे माथे मर्फंगो।

तब यह नंददास के वचन सुनिकें यह सत्रो डरप्यो, जो — श्रव यातें मैं बोलूंगो तो --यह ब्राह्मण हत्या देयगो, सो कञ्ज कहे नांही। श्रौर नंनदास तो वेसेई नित्य श्रावें सो वाको मुख देखिकें चले जांय।

ता पाछें कितेक दिन में यह वात सगरे गाममें भई। जो-फलाने ज्ञिती की वहू कों एक ब्राह्मण देखिने कों नित्य आवत है। सो यह वात सुनिकें वा ज्ञितों कों लाज आई। जब ज्ञिती ने अपने पुत्र सों कहों, जो-अब हमकों यह गाम छोडनो आयो।

ता पार्छे घरमें को सव वस्तु भाव वेचिकों सव की हुंडी कराई।

ा पार्छे एक गाड़ी भाड़े किर, दस—पांच मनुष्य मारग के लियं

चाकर राखे। प्रातःकालतें नंद्रास वा बहूको म्होडो देखिकों गये

हते। ता पार्छे वह चत्री, चत्री को वेटा, चत्री की वहू और चोयी
लोंडी, सो ये चारों जनें वा गाड़ी में वैठिकों श्रीगोकुल कों चले।

ता पाछ दूसरे दिन नंदरास वाके घर आये। सो देखे तो वाके घरको ताला लग्यो है। तव नंदरासने वाके परोसीन सों पूछी, जो—आज या घरके ताला लाग्यो है, सो या चत्री के घरके लोग कहाँ गये? तव और लोगनने कही, जो—जा भले आदमी! तेरे दुःख तें तो वा चत्रीने अपनो गाम हू छोड़ दीनो है। सो वह तो काल प्रातः हो को अगिने हुल कों गयो है।

यह ववन सुनतें ही नन्ददास तो अपने डेरा में आये। जो अपनी वस्तुमाव लैकें ताही समें श्रीगोक्कल को चले। सो चलत चलत सांभ के समय जहां वा चत्री की गाड़ी उतर रही, तहां नन्ददास हू जाय पहींचे। सो जायकें वा चत्री की गाड़ी के निकट ही वैठि गये। तव वा चत्री ने नन्ददास कों देखिकें कहाो, जो—जा दुकतें हमने अपनो घर छोड़यो, देस छोड़यो, सो दुख तो हमारे संग ही लग्यो आयो। तापाछें वा चत्री के मनुष्य वासों लरन लागे, जो—त् हमारे संग काहे कों आवत है? तव नन्ददास उठिकें दूरि जाय वैठे, और कहाो, जो—हम तुम सों मांगत तो नांहीं कछू, और यह गामहू तुमारो नांही, ता पाछ रात्रि कों तो तहां सोय रहे।

पार्छे प्रातःकाल होत ही वह त्तर्जा तो गाड़ी में वैठिकें तहातें चल्यो। तब वासों नेक दूरि के नन्ददास हू चले। सो याही मांति कल्रूक दिन में श्रीगोक्कल के घाट ऊपर श्राये।

तब उन ज्ञती ने वित्रार कियो, जो –हम तो या बाझण के दुःव के मारे गाम छोड़िकों आये। तोह वह नो हमारे संग ही आयो है। तातें एसो जनन होई, जो -यह हमारे संग श्रीजमनाजी उतिरकें श्रीगोक्कल न चले तो श्राछो है। नांही (तो) हमारी हाँसी श्रीगोकुल में हु होयगी। श्रीर श्रीगुसांईजी यह बात सनेंगे.तो—यह बात श्राछी नांही है। तब उन मलाहन सों कहे. ( ब्रोर ) घटवारेन सों वा हात्री ने कह्यो, जो –हम तुमकों कछुक द्रव्य देंयगे, परि या ब्राह्मण कों पार मित उतारो। पार्छे वह चत्री नाव में बैठ्यो, तब नंददास ह नाव पर बैठन लागें. तब उन मलाइनने हाथ पकरिकें उतार दियो. नाव पें तें। तव नंददास तो श्रीजमनाजी के तीर ठाड़े २ विचार करन लागें। श्रीर वह सत्री तो नाव में वैठि कें श्रीजमनाजी के पार भयो। ता पाछै वह चत्री श्रीगोकुल में श्रायकें, लोंडीकों एक ठौर वैठाय कें वाकें पास सब वस्तुभाव धरिकें, श्राप तीनों जनें श्रीगुसांईजी कें दरसन को आयं। सो श्रीनवनीतिशयजी कें राजभोग कें दरसन किये। ता पाछे अनोसर करायकें श्रीगुसांईजी अपनी बैठक में पधारे। तव इन तीनों जनैंननें भेंट धरी, श्रीर दंडवत कीनी

तब श्रीगुसांईजी ने पूछी, जो — वैष्णव! कब के आये हो ? तब इन कही जो, महाराज! अब ही आये हैं। श्रीनवनीतिवयजी कें राजभोग की ऋरती के दरसन ऋराकी दयातें करे हैं। तब श्रीगुसाईजी कहे, जो—ऋराज तुम प्रसाद इहांई लीजों, श्रव वैठो।

पसे आहार देकें श्रीगुसांईजी आप तो भोजन को पवारे। ता पार्छे आचमन करिकें अपनी जूठन की पातरि वा चत्री को धरी। सो चारि पातर श्रीगुसांईजी ने उनकें आगें धरी।

तव वा वैष्ण्वन ने श्रीगुसांईजो सों बिनती कीनी,जो—महाराज! हम तो तीनहो जनें हैं। श्रीर श्रापने चार पातरि कीन कीन की धरी हैं। इहां तो श्रीर वैष्ण्व कोइ दीसत नांही।

तव श्रीगुनाईजीनं कहाो, जो—वह तुमारे संग ब्राह्मण श्रायो है, जाकों तुम पार छोड़ि श्राये हो, सो वह कौन के घर जायगो ? तब प बचन श्रीगुसाईजी के सुनिकें तीनों जनें लिं जित भये। श्रीर कहें, जो—जा बात तें देखो हम डरपन हतें, जो—हमारी हाँसी श्रीगोकुल में न होय तो श्राछो है, सो यहां तो सब पहले ही प्रसिद्ध होय रही है। एसे कहिकें वे तीनों जनें श्रत्यंत सोच करन लागे।

सो श्रीगुसाईजी वा चत्री सों कहे, जो नुम सोच काहे कों करत हो ? यह तो दैवी जीव है, जो तुमारो संग पाइकें इहां श्रायो है। सो श्रव तुमकों दुख न देइगो।

एसे वामों कहिकें एक ब्रजवासी कों बुलायकें आद्वा दीनी, जो-तृ पार जाइकें तहां श्रीजमुनाजी कें तीर एक नन्ददास ब्राह्मण बैठ्यो है, ताकों बुलाय लाव। तब वह ब्रजवासी तत्काल आहकें नाव में वैठि कें पार कों चल्यो। और नन्ददास कों नो उन मलाहन ने नाव पें सों उतारि दियों, सो श्रीजमुनाजी कें तीर वैठे वैठे श्रीजमुनाजों कें आगें विज्ञिति के पद गावन लागे। सो पद—

राग रामकली—१'नेह कारन श्रीजमुना प्रथम आइ'२'भक्त पर करि कृपा श्रीजमुनाजू एसी' ३ 'श्रीजमुने २ जोइ गावे'

सो या भांति नंददास तो श्रीजमुनाजी कें तीर वैठे वैठे श्रीजमुना जी की स्तुति करत है।

इतने में यह व्रजवासी जाकों श्रीगुसांईजी ने नन्ददास कों लेवे पठायो हतो, सो नाव लैंकें पार जाय पहुँच्यो। सो तहां जायकें पूलुयो, जो--नन्ददास बाह्यण कहां है ? तब इन कही जो--नन्ददास ब्राह्मण तो मैं ही हूं। तब वा त्रजवासी ने नन्द्दास सों कहाो, जो — तुमकों श्रीगुसांईजी ने बुलाये हैं, श्रीर यह नाव पठाई है, तामें तुम बेटिकें वेगि चलो। तब तो नन्ददास शसन्न होइके श्रीजम्नाजी कों दंडवत करिकें, श्रीगोकुल कों दंडवत करि, पाहें नाव में वेठकें पार श्राये। श्रीर श्रायकें श्रीगुसांईजीके दरसन करिकें साष्टांग दएडवत करी। सो दरसन करत ही नन्ददास की बुद्धि निरमल दोय गई।

तब तो श्रीगुसांईजी सों हाथ जोरि विनती करी,जो--महाराज!
मैं जब तें जनम पायो, नवतें विषय करत ही जनम गयो। श्रीर
श्राप तो परम कृपालु हों, मेरे ऊपर कृपा करिकें मोकों श्रपती सरिन
लीजे। सो एसे दैन्यता के चचन नन्ददास कें सुनिकें श्रीगुसांईजी
वहोत प्रसन्न भये। नव श्रीगुसांईजो श्रीमुख तें श्राहा किये, जो-नन्ददास! जाश्रो, स्नान करिकें श्रपरस ही में इहां श्राइयो।

तव नन्ददास वैसे ही स्नान करिकें अपरसही में श्रीगुसाईजी के पास आये। पाछ श्रीगुसाईजी ने नन्ददास को नामनिवेदन (भावात्मक कप सों) करवायो। तब श्रीगुसाईजी को स्वक्ष्य नन्ददास के हृदयाकृढ भयो, ता समें नन्ददासने यह कीर्तन किसो। सो पद—राग विलावल। 'जयित किसनी नाथ पद्मावती—प्राग्णपित विप्रकुल-छत्र श्रानन्दकारी'।

सो नन्द्दासने यह कीर्तन गायो। सो सुनिकों श्रीगुसांईजी बहोत ही प्रसंन भये। ता पार्कें श्रीगुसांई जी नंददास कों ब्राज्ञा दीनी, जो-नेरी महाप्रसाद की पातर धरी है, सो जाइकें महाप्रसाद लेवो।

सो नंददास आहकों महाप्रसादी रसोई—घर में जायकों श्री
गुसांईजी की जूठन को प्रसाद लेन लागे। सो लेत ही स्वरूपानंद
को अनुभव होन लग्यो। सो नन्ददास तो देह को अनुसंघान मूलि
गये, और जहां के तहां बैठें रिह गये। सो हाथ घोयवे कः हु सुधि
न रही। जब उत्थापन को समय भयो, तब मीतिरियानं आहर्क श्रीगुसांईजी सों कहाो, जो--महाराजाधिराज! नंददासजी तो महाप्रसाद लेकें उहांई बेठि रहे हैं, उठे नांही हैं। तब श्रीगुसांईजीने उन
भीतिरिया सों कहाो, जो--उहां तुम नंददास तें कोऊ बोलो मिते। ता
पार्छें चारि प्रहर रात्रि गई तोऊ नंददास को देह की सुधि न रहो।
ता पार्छें दूसरे दिन प्रातःकाल नंददास के पास श्रीगुसांईजी प्रधारे। तब श्रीगुसांईजी ने नन्ददास के कान में कहाो जो--उठो नंददास ! दरसन की समय भयो है,तव नंददास उठिकें श्रीगुसांईजी को साष्टांग दंडवत करी। ता समें नन्ददासने यह कीर्तन कियो। सो पद--

रान बिभास । १ प्रात समें श्रीवल्लभमुत को पुन्य पवित्र वियल जम गाऊ' । २ प्रात समें श्रीवल्लभसुत को उठत ही रसना लीजे नाम । सो सनिकें श्रीगुमाईजी बहोन प्रसन्न भये।

ता पार्छें श्रीगुमांईजी तो मंदिर में पधारे श्रौर नंददास श्राप देह इत्य करिवे गये। ता पार्छें श्रीनवनीतिश्रयजी के दरमन कों समय भयो। सो नददास श्रीनवनीतिश्रयजी के दरसन करिकें वहोत प्रसंन भये। तब नददास ने यह पद गायो। सो पद--

राग विलावल । १ 'गोपाल ललन कों भोद भरि जसुमति हुलरावित ः

यह कीर्तन नददास ने तहां गायो । सो सुनिकें श्रीगुसांईजी वहोत प्रसन्न भये । तब नंददास ने श्रीगुसांईजी सों हाथ जोरि साष्टांग दंडवत करिकें कह्यो, जो—महाराज! मोसे पतित को उद्धार करोगे? सो वे नंददास श्रीगुसांईजी के एसे कृपापात्र भगवदीय भये ।

वार्ता प्रसंग २—श्रीर एक समय श्रीगुसांईजी रात्रि कों श्रपनी बैठक में विराजे हतें। तब श्राप श्राज्ञा करें, जो—कालि श्रीनाथजी हार श्रवश्य जानों। तब नंद्रासने बिनती कीनी, जो--महाराजाधिगजा ! जैसे श्रापु कृपा करिकें श्रीनबनीतिप्रयजी के द्रसन करवाये, तैसे श्रीनाथजी के दरसन करवाये,

ता पाछ प्रांत भये श्रीनवनीतिष्रयज्ञी के मंगलाके दरसन करिकें, श्रुंगार राजभोग करिक श्रीगुसांईजी श्रीनाथजीद्वार पथारे, श्रीग नददास को हूं संग लिए। सो उत्थापन के समय श्रीगिरिराज श्राइ पहोंचे। श्रीगुसांईजी तो न्हाय के मंदिर में पथारे। समो भयो तव दरसन को टेरा खुल्यो। सो नंददास श्रीगोवर्ड ननाथजी के दरसन करिकें वहोत प्रसन्न भये। ता समें नददास ने यह कीर्तन गायो। सो पद—गाग नट। 'सोहत सुरंग दुरंग पाग कुरंग ललना कैसं लोइन लोनें।

ेयह कीर्तन नंददास ने गायो, सो श्रीगुसांईजी मंदिर में सुन. पार्छें टेरा खेंचि लिया। ता पार्छे परमानंद में नंददासने वैठे वैठे श्रीरह कीर्तन किये। पार्छे संध्यातिं के दरसन खुले तब नंददास ने दरसन करिकें यह कोर्तन गायो। सो पद— राग गोरी। १ वन तें सखन संग गायन के पार्झें पार्झें आवनः। २ बनतें आवत गावत गोरीः। ३ देखि सखी हरि को बदन सरोजः। ४ नंदमहरि के मिषही मिष आवे गोकुन की नारीः।

सो या भांति सों नंददास ने वंहोत कीर्तन किये। ता पार्छें नंद-दास हैं मास पर्यन्त सूरदासजी कें संग परासोली में रहे। सो श्री-गुसांईजी नंददास ऊपर सदा प्रसन्न रहते। वे नंददास एसे कृपापान भगवदीय भये।

वार्ता प्रसंग ३—श्रोर एक समय श्रीमशुराजी को एक संघ पूरव बल्यो, गयाश्राद्ध करिबे कों। ता संघ में दस पांच वैष्णव हू हते। स्रो कितेक दिन में यह संघ पूरव को चल्यो, काशीजी जाइ पहुँच्यो।

तब तुलसीदासजी ने सुन्यों जो—संघ श्रायों है। तब वा संघ में नुनसीदासजी ने श्राइकें पूछी, जो—एक नददास ब्राह्मण इहां तें गयी है, सो मथुराजी में सुन्यों है। सो तुमने कहुं देख्यों होय तो कहो। तब एक वैष्णव ने कही, जो—तुलसीदासजी! एक नंददास तो श्रीगुसाईजी को सेवक भयो है। सो वह नंददास पहले तो अध्यंत विषयी हतो, सो श्रव तो बड़ो ही ह्या पात्र भगवदीय भयो है!

तय तुलसीदासजी अपने मनमें बिचारे, जी--एसो तो वहीं नंददास है, सो श्रीमुसांईजी को सेवक भयो है। जो अब तो उनकों मेरी शिक्षा न लगेगी। तब तुलसीदासजी ने उन वैष्णवन सों कहां, जो—में तुमकों एक पत्र देऊं, ताकों जुवाब तुम मोकों मगाय देउगें? तब उन वैष्णवनने तुलसीदासजी सो कही. जो--कात मेरो मनुष्य श्रीगोकुल को चलेगो। जो तुमकों पत्र देनों होय तो लिख के वेगि त्यार करिया। तब तुलसीदासजी ने ताही समें पत्र लिखिक तैयार कियो। तामें लिख्यो, जो--तू पतिवत धर्म छु। इ व्यक्षित्रार धर्म लियो, सो श्राछो नांही कियो। अब तू श्रावे तो फेरि तोकों पतिवत धर्म बनाऊं। सो यह पत्र तुनसीदासजी ने वा वैष्णव के हाथ दियो। सों वह पत्र अपने पत्रन में धरिक वा वेष्णव ने कासिद के हाथ दियो। सो वह पत्र लेके श्रीगोकुल श्रायो। तब कासिद ने दंडवत करिकें वे पत्र श्रीगुसांईजी के श्रागे धरे। तब उन पत्रन में नंददास के नाम को जो पत्र हतो सो निकस्यो। तब श्रीगुसांईजी ने वह पत्र बांचि के नन्ददास को वुलाय के दियो।

तब नन्ददास ने वह पत्र लेकों बांच्यो। पाछुँ वा पत्र कों प्रति उत्तर लिख्यो, जो—मैरो तो प्रथम रामचन्द्रजी सों विवाह भयो हतो। सो वीच में श्रीकृष्ण दौरि श्राइकों लूटि ले गये। सो रामचंद्रजी में जो बल हो तो ता मोंको श्रीकृष्ण कैसे ले जाते ? श्रौर श्रीरामचन्द्र जी तो एक पत्नीव्रत हैं। सो दूसरी पत्नीकुं कैसे संभार सकेंगे ? एक पत्नी ह वरावर संभारि न सकें, सो रावण हरिकें ले गयो। श्रौर श्रीकृष्ण तो अनंत श्रवलान कैं स्वामी हैं, श्रौर इनकी पत्नी भये, पाछुँ कोई प्रकार को भय रहे नांही हैं। एक कालाविच्छन्न श्रानंत पत्नीन कुं सुख देत हैं। जासों मैंने श्रीकृष्ण पत्ति कीने हैं। सो जानोगे। सो मैं तो श्रव तन, मन, धन यह लोक, परलोक श्री-कृष्ण कीं दीनो हैं। (श्रौर) श्रव तो मैं परवस होइकें परधो हैं।

एमो नंददास ने तुलसीदास ती को पत्र लिख्यो। नामें एक पद् यह लिख्यो। मो पद—

राग आसावरी—१ 'कृष्णनाम जबतें श्रवण सुन्यो री आली! भूति री भदन हों। तो बावरी भई री० '।

यह कीर्तन नंददास ने पत्र में लिखिकें वह पत्र कासिद कों दियो, सो वह कासिद कितेक दिननमें कासी जी में श्रायो। सो वे पत्र सव वैष्णुव कों दिये। तव उन वैष्णुव ने वह नंददास को पत्र बांबि के तुलसीदास कों बुलाय कें दीनों। पार्छें तुलसीदास ने नंददास को पत्र बांचिकें श्रपने मनमें जान्यो, जो—श्रव नंददास इहां कवहूँ न श्रावेगो। एसो जानिकें तुलसीदासजी श्रपने घर श्राये।

सो वे नंददासजी श्रीगुसांईजी के पसे क्रपापात्र भगवदीय भये, जिनकों श्रीगुसांईजी कें स्वरूप में एसी इह शाव हती।

वार्ता प्रसंग ४—श्रो एक समें तुलसीदास जी ने विचार कियो, जो नंददास श्रीगोकुल में है, सो में जाइके लिवाय लाऊं। यह विचारिकें तुलसीदास काशीजीतें चले. सो कितेक दिन में श्रीमथुराजी में श्राइ पहोंचे। तब सथुराजी में पूछे जो—इहां नंददास ब्राह्मण काशी नें श्रायो है. सो तुम जानन होउ तो बताश्रो, जो-वह कहां होयगो? तब काहने कहाो, जो —एक नंददास नो श्राइकें श्रीमुसाईजी को सेवक भयो है, सो तो गोकुल होयगो, के गिरिराज होयगो। तब तुलसीदासजी प्रथम तो श्रीगोकुल श्राय। सो श्रोगोकुल की सोमा देखि कें तुलसीदासजी को मन बहुत ही प्रसंन भया।

पार्छें तुलसीदासजी मनमें विवारे जो-ऐसो स्थल छोड़ि कें नन्ददास कैसे चलेगो ? तब तुलसीदासजी ने तहां पूछ्यो जो-एक नंददास बाह्यण है, सो कहां होथगो ? तब काहू ने कही. जो-एक नग्ददास नो श्रीगुसाईजी को सेवक भयो। सो श्रीगुसाई जी तो श्रीनाथजी द्वार गये हैं, सो उहांही होयगो। तब तुलतीदासजी फेर मथुरा में श्रायहें श्रीजमुनाजी के दरसन करे, पार्छें तहांते श्रीगिरिराजजी गये, नो उहां परासोली में तुलसीदासजी नन्ददासकूं मिले।

तव तुलसीदासजीने नन्ददास सों कही, जो—तुम हमारे संग चलो। सो गाम रुचे तो श्रयोध्या में रहो, पुरी रुचे तो काशीमें रहो, पर्वत रुचे तो चित्रकूट में रहो, वन रुचे तो दंडकारएय में रहो। ऐसे बड़े बड़े धाम श्रीरामचन्द्रजीने पवित्र करे हैं। तब नंददास ने उत्तर देयवेकू यें पद गायो। सो पद—

' जो गिरि रुचे तो बसो श्रीगोवर्द्धन, गाम रुचे तो बसो नंदगाम। नगर रुचे तो बसो श्रीमधुपुरी सोमा-सागर श्रति श्रामराम॥१॥

सरिता रुचे तो बसी श्रीयमुनातट, सकल मनीरथ, पूरत काम। 'नन्ददास ' कानन रुचे तो बसी भूमि वृंदावन धाम ॥२॥

पाछ नन्ददास स्रदासजी सों मिलि कैं श्रीनाथजी के दर्शन करवे कृंगये। तव तुलसीदासजी हू उनके पाछें पाछें गये। जव श्रीगोवद्ध ननाथजी के दरसन करे तव तुलसीदासजीने माथो नंवायो नहीं। तव नन्ददास जानि गये, जो—ये श्रीरामचन्द्रजी बिना और दूसरे कों नहीं नमें हैं। तव नन्ददासने मनमें विचार कीना, जो—यहाँ श्रीर श्रीगोकुलमें इनकों श्रीरामचन्द्रजी के दरसन कराऊं। तब ये श्रीकृष्ण को प्रभाव जानेंगे। पाछे—नंददासने श्रीगोवर्द्धननाथजी सों विननी करी। सो दोहा—

कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी-मस्तक तब नमे, धनुषबाण लो हाथ।

यह वात सुनिकें श्रीनाथजी कों श्रीगुलाईजी को कानतें विचार भयों, जो-श्रीगुलाईजी के सेवक कहें, सो हमकूं मान्यो चहिये। पाछे श्रीगोवद्ध ननाथजी नें रामचन्द्रजी को कप घरिकें तुललीदास जीकों दरसन दिये। तब तुलसीदासजीने श्रीगोवद्ध ननाथजी कों

## भष्टसंखान की बार्ता

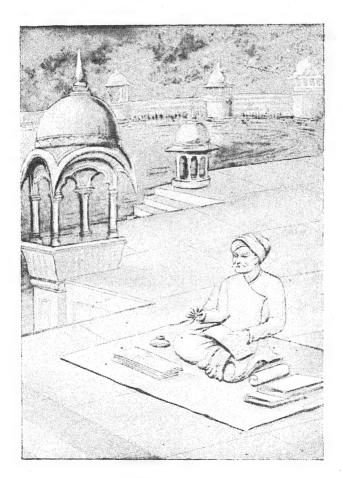

मानसी गंगा के निकट शंथ-रचना में संलखन-नंद्राम जन्म सं० १४६० ] [ देहावसान सं० १६५०



साष्टांग दंडवत् करी । जब पार्छे तुं नसीदासजी दरसन करिकें बाहर श्राये, तब नन्ददास श्रीगोकुल चले । तब तुलसीदासजी हू संग संग श्राये । तब श्रायकें नन्ददासनें श्रीगुसांईजी के दरसन किर साष्टांग दंडवत् करी, श्रीर तुलसीदासजीनें दंडवत करी नांहि । पाछे नंददास कों तुलसीदासनें कही, जो— जैसे दरसन तुमने वहां कराये वैसेही यहाँ करावो । तब नन्ददासनें श्रीगुसांईजी सों विनती करी, ये मेरे भाई तुलसीदास हैं सो श्रीरामचन्द्रजी विना श्रीर कों नहीं नमें हैं।

तब श्रीगुसांईजीने कही, जो-तुलसीदासजी ! वैठो।

ता समें श्रीगुसांईजीकें पाँचमें पुत्र श्रीरघुनाथजी वहां ठाड़े हुते और उन दिनन में श्रीरघुनाथजी को विवाह भयो हुतो। जव श्रीगुसांईजीनें कही, जो—श्रीरामचन्द्रजी! तुम्हारे सेवक श्राये हैं, इनकों दरसन देवो। तब श्रीरघुनाथलालजीने तथा श्रीजानकीबहुजी नें श्रीरामचन्द्रजी को तथा श्रीजानकीजी को स्वरूप धरिकें दरसन दिये। तव तुलसीदासजीने साष्टांग दंडवत करी।

· पाञ्चें तुलसीदासजी दग्सन करिकें बहोत इसन्न भये । श्रौर यह पद गायो । सो पद--

'वरनों अवघि श्रीगोकुल गाम। वहाँ सरजू यहाँ यमुना एक ही नाम०'।

ता पार्छे तुलसीदासजीने श्रीगुसांईजी सों दंडवत करिकें कहाो-जो महाराज ! नंददास तो पहले बड़ो विषयी हतो, सो अब तो याकों बड़ी श्रनन्य भक्ति भई है, ताको कारन कहा है ?

तव श्रीगुमांईजी ने तुलसीदासजी सों कहा, जी-नंददास उत्तम पात्र हुते, यातें पुष्टिमार्ग में श्रायकें प्रवृत्त भये। श्रीर श्रव व्यस्त श्रवस्था ताकों सिद्ध भई है। सो श्रव वे दृढ़ भये है। तय श्रीगुसांई जी के श्रीमुख के वचन सुनिकें तुलसीदासजी प्रसन्त होय श्रीगुसांई जी कों दंडवत् करिकें पाछे श्राप विदा होय काशी श्राये तो वे वंददासजी श्रीगुसांईजी के ऐसे छपापात्र भगवदीय हते। जिनके कहेतें श्रीगोवद्ध ननाथजी कों तथा श्रीरघुनाथलालजी कों श्रीराम-चन्द्रजी को स्वरूप धरिकें दरसन देने पड़े।

वार्ता प्रसंग—४ सो एक दिन नंददास के मनमें ऐसी आई जो-जैसे तुक्कीदासजीन रामायण भाषा किये हैं, तैसे हमह श्रीमद्- भागवत भाषा करें। पाछें नंददासने श्रीमद्भागवत दशम भाषा संपूरन कियो। तव मथुरा के सब पंडित मिलिकें श्रीगुसाईजी सों विनती कीनी, जो महाराज ! हम श्रीभागवत की कथा कहिकें निरवाह करत हते, सो नुम्हारे सेवक नंददासजीने भाषा में श्रीभागवत कही है। सो श्रव हमारी कथा कोई न सुनेगो। तातें श्रव हमारी जीविका तो गई। सो श्रव श्राएके हाथ उपाय है।

तब श्रीगुसाईजीने नंद्दास को वुलायके कहाो, जो-नंद्दास! तुमने जो श्रीमद् भागवन भाषा में कोनो हैं, सो इन ब्राह्मणन की जीविका में हानि होत है। तासें तुम ब्रजलीला तो पंचाध्याई नांई की राखो, श्रौर श्रीजमुनाजी में पधराय देउ। सा नंददासने श्रीगुसाईजी की श्राह्मा प्रमान मानिकें ब्रजलीला तांई (भागवत) राखी, श्रौर सब श्रीजमुनाजी में पघराय दीनो।

सो वे नंददासजी श्रीगुसांईजी के ऐसे श्राज्ञाकारी श्रीर वड़े कृपापात्र हते।

वार्ता प्रसंग—६ ग्रीर एक समें अकबर वादसाह और वीरवल श्रीमथुराजी श्राये सो वीरवल श्रीगुसाईजी के दरसन को आयो। सो श्रीनाथजीद्वार श्रीगुसाईजी पघारे हते और श्रीगिरिधरजी घर हते। सो-वीरवल श्रीगिरिधरजी के दरसन करिकें अकबर पात्साह के पास श्राये। तब पात्साहने पूछी जो-वीरवल! तू कहाँ गया था? तब बीरवल ने कहाों, जो-दीन्तिजी के दरसन को श्रीगोकुल गया था। सो श्रीगुसाईजी तो श्रीनाथजी के दरसन को श्रीगोवर्द्धन पघारे हैं, श्रीर उनके पुत्र श्रीगिरिधरजी घर थे, सो उनके दरसन करकें आया हूँ। तब पात्साहने बीरवल सो कहाों, जो-दिन दो में इम भी श्रीगोवर्द्धन चलेंगे, वहाँ से तुम जाकर दीन्तिजी के दरसन कर श्राना।

ता पार्छे दिन दोय में श्रकवर पात्साह के डेरा गोवर्ड न मानसी गंगा पै भये। तब बीरवल श्रीगोवर्द्धननाथजी के दरसन को गोपाल पुर श्रायो। सो दरसन कि कि श्रीगुसांईजी को दंडवत कि के ता पार्छे श्रपने डेरा श्रायो। पार्छ नन्ददासने सुनी जो—श्रकवर पात्साह के डेरा गोवर्द्धन में मानसी गंगा पै भये हैं। सो श्रकवर पात्साह के रक लोंड़ी हती। सो वह श्रीगुसांईजी की सेवक हती। ताके ऊपर श्रीगोवद्धननाथजी बड़ी कुपा करते, वाकों दरसन देते। वा लोंड़ी सों नंद्दास सों बड़ी प्रीति हती सो नन्द्दास वा लोंड़ी खों मिलिवे को मानसी गंगा पै आये। सो तहाँ वा लोंड़ी कों ढंढन लागे। सो वह लोंड़ी एक एकांत ठौर में विलक्षू पै वृत्तन की लतान की तरें रसोई करत हती। सो रसोई करिकें भोग घरघो हो। तहाँ श्रीगोवद्ध ननाथजी आपु पधारे हुते। सो नंद्दास ता समें श्रीगोवद्ध ननाथजी कों देखे। सो दरसन करिकें नन्ददास बहोत हो प्रसन्न भये। और कहों, जो-यांके बड़े भाग्य हैं।

ता पार्छें नन्ददास एक वृत्त की श्रोट में ठाड़े रहिकें यह कीर्तन गायो। सो पद—

राग टोडी-

चित्र सगहति चितवति दुरि मुरि गोपी बहोत सयानीः।

यह कीर्तन तहाँ नंददास ने गायो। तब जानें जो-इहाँ नन्ददास आये हैं। तब वा लोंड्रीने चारों आरे देख्यो। तब देखे तो-एक वृत्त की ओट में नन्ददास टाड़े हैं। तब वा लोंड्रीने नन्ददास कों कह्यो, जो-तुम ऐसे छिपकें वयों टाड़े हों? मेरे पास क्यों नाँहि आवत हो?

तय नन्ददास नें कहीं जो-राजभोग को समो हतो, श्रीगोवर्ड ननाथजी त्ररोगवे पघारे हते। नातें हों इहां टाड़ो होय रहा।। ता
पाछें भोग सराय कें अनोसर कराय कें कहाो, जो-में तुमतें कहीं
नांही सकत हों, पिर श्रीनाथजी को महाप्रसाद है, तामे हू दूध की
सामश्री है। तातें तुम्हारो मन प्रसन्न होय सो लेंड। काहेतें, जो-तुम
त्राह्मण हो। तव नन्ददासनें कहाो, जो—श्रव तो में रंचक रंचक सव
सामश्री लेंड गो। तब उन दोड जनेंन ने प्रसन्नता सो महाप्रसाद
लियो। ता पाछें श्राचमन करिके वैडे। नव वा लॉड़ी ने नन्ददास सों
कहाो, जो-श्रव इहां तें कहुँ न जानो होय तो श्राह्मो है। यहाँ जोमानसीगंगा है। यह श्रीगिरिराज प्रभुनकी द्यातं स्थल प्राप्त भयोहै।
तातें श्रव में काहू देसमें न जाँड तो श्राह्मो हो सो कहाो. जो-प्रभु ऐसे
हो करेंगे। ता पाछें लोंड़ी ने कहाो जो-प्रभु ऐसे ही करेंगे। ता पाछें
लोंड़ी ने कहाो, जो—श्रव इन श्राँखनिसों लौकिक को देखनो उचित
नांही है। पाछें नन्दहास रात्रि कों श्रपन स्थान मानसी गंगा पै जाय

रहे। श्रीर प्रातःकाल श्रीगोन हु ननाथजीके दरसन को श्राये, सो श्री गोवर्द्ध ननाथजी के दरसन किये। श्रीर श्रीगुसांईजी के दरसन किये। ना पार्छे श्रकवर पात्साह के श्रागे तानसेन रात्रिकों गःयवे को श्राये। सो तहां नन्ददास को कियो पद तानसेनने गायो। सो पद्-

## राग केदारो।

'देखो शी ! देखो नागर नट नृत्यत कार्लिदी के तट o '

( श्रंतमें ) ' नंददास गावत तहाँ निपट निकट '

यह नन्ददासको कियो पद सुनिकें अकवर पात्साहने तानसेन सों पूछी, जो—जिसने यह पद बनाया है, सो कहाँ है ? तव बीरवल ने अकवर पात्साह सों कह्यो,—साहब ! वह तो यहाँ ही है, श्रीनाथ-जी द्वार में रहता है। बड़ा कवि और भगवदीय है।

तब देसाधिपति ने वीरबल सों कह्यों, जो-इसी घड़ी उनको इहाँ बुलावो । तब बीरबलने पात्साह सों कह्यो, जो-साहब ! वह इस माँति से तो यहाँ न श्रावेंगे । मैं कल जाकर लिया लाऊंगा ।

ता पार्छे दूसरे दिन बीरबल गोपालपुर श्रायो। तब श्रीगुनाई जी के दरसन किये। ना पार्छे नन्ददास सों वीरबलने कछो, जो-नंददास जी! तुमकों श्रक्रवर पात्साहने बुनाये हैं। तब नन्ददास ने बीरबन सों कहो, जो-मोकों श्रक्रवर पातसाह सों कहा प्रयोजन है ? मोकों कछु द्रब्य की चाहना नांहि। जो-मों जाऊं। श्रीर मेरे कछु द्रब्य नांही। जो-श्रक्रवर पातसाह लोंहगो। तांतें हमारो कहा काम हैं? तब वीरवल ने कहो। जो-तुम न चलोगे तो श्रक्रवर पातसाह ही तुम्हारे पास श्रावेगो।

तय नन्द्दासनें कही,जो-तुम इहाँ वाकों मित लावो। इहाँ भोड़ को काम नाँही है। तातें मैं सेन आरती पाछें श्रीगुसांईजी साँ दएडवत करिकें विदा होयकें मानसीगंगा आउंगो! पाछें नंददानस सेन आरती के दरसन करि, श्रीगुसांईजो सों दएडवत करि कें विदा होय कें मानसी गंगा आये! सो तहां श्रकबर पात्साह और वीरबल दोउ जनें बैठे हते। सो नंददास कों देखिकें पात्साहने सन्मान करिकें वैठाये। ता पाछैं श्रकबर पात्साह ने नन्ददास सों कह्यों जो तुनने रास को पद वनायों है, तामें तुमने कह्यों है, जो—'नन्ददास गावे तहाँ निपट निकट 'सो इतनो भूठ क्यों बोलत हो ? जो तुन कहो, जो—कौन भाँति सों निकट आये ? तब नन्ददासनें पातसाह सों कह्यों, जो—मेरे कहे को तुमकों विश्वास न होयगों। सो तुम्हारे घर में फलानी (रूपमंजरी ?) लोंड़ी है तासों तुम पूछ लेंड, जो जानत हैं।

तव श्रकवर पात्ताह ने बीरवल कों तो नंददास के पास बैठाये, श्रीर श्राप श्राने डेरामें जायकें वा लोंड़ी सों पूछी, जो—यह रास को पद नन्ददास नें गायो है, सो ताको श्रीमित्राय कहा है? तब यह बचन पातसाह के सुनिकं वह लोड़ो पृष्ठाड़ खायकें गिरि परी, सो देह छूटि गई। सो वह लीला में जायकें प्राप्त मई। तब देसाधिपति नंददास के पास दौरे श्राये। सो इहाँ श्रायकें देखे तो नन्ददास की हू देह छूटि गई है। सो एउ लीला में जायकें प्राप्त भये।

तब श्रकवर पातसाह कों बड़ो श्राश्चय भयो । तब वाने बीरवल सों पूंछी, जो इन दोउन की देह क्यों छूटि गई? तब बीरवल ने पातसाह सों कह्यों जो—साहिव इन (नें) श्रपनो धर्म राख्यों। काहें तें यह वात बतायवे में न श्रावे, किहवे में न श्रावे। तासों या वात कों नो यहो उपाय है। ता पार्छें श्रकवर पातसाह श्रपने डेरान में श्रायो। ता पार्छें यह बात वैष्णवननें सुनी सो श्रायकें यह समाचार सब श्रीगुसांईजी सों कहे, जो —महाराज! नंददासजीनें मानसोगंगा पै या रीति सों देह छोड़ी।

तब श्रीगुसाई जीनें बहोत ही सराहना करी। जो वैष्णव कों ऐसे हा श्राना धर्म (गुत) राख्यो चाहिये। जो—श्रीर कें श्रागे कहनो नांही। सो वह नंददासजी श्रीर वह लोंड़ी ऐसे भगवदीय हते। सो दोउ जनननें श्रापनो धर्म गोप्य राख्यो।

सो वह लोंड़ीहू ऐसी भगवदीय भई श्रौर नंददासजीहू श्रीगुसांई जी के ऐसे क्रवापात्र भगवदीय हते, जिनके ऊपर श्रीगुसांईजी सदा प्रसन्न रहते। श्रौर श्रपने स्वरूपानंद को वैभव दिखायो। तातं उनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए ? ता वार्ता को पार ना श्रावे, ऐसे भगवदीय भये।

।। इति श्री अष्टञ्जाप की वार्ता संपूरन ।।

## हमारे नये प्रकाशन

१—८४ वैष्णवन की वार्ता (तीन जन्म की) १२) २—पटऋत वार्ता (चतुर्ध जदास कथित) १) ३—वार्ता-साहित्य-मीमांसा ॥) ४—सर-निर्णय ५) १—अष्टळाप परिचय ५)

१—२५२ वैष्णवन की वार्ता (तीन जन्म की)

२-पुष्टिमागींय मक्त कवि

पत्र व्यवहार का पता-

द्वारकादास परीख,

सुरभिक्कंड, जतीपुरा ( मथुरा )

श्राप ब्राहक हैं ?

## ''बर्ह्सिय-सुधा''

(त्रैमासिक)

इसमें धर्म, इतिहास श्रीर कलात्मक--विशिष्ट श्रप्रसिद्ध साहित्य प्रकाशित होता है।

वार्षिक मूल्य केवल ६०२)

मिलने का पता--

द्वारकादास प्रीख

सुरभिकुंड, जतीपुरा ( मथुरा )